

```
सं॰ १६८८
षहरी बार
भारत्यामदास सजिल्द १।)
भारताप्रेस, गोरबपुर सवा रुपया
```



## समर्पण ।

हे कृष्ण! आपने श्रपने गीतारूप महोपदेशमें निम्नलिखित आज्ञा दी है कि---

यत्करोपि यद्श्वासि यज्जुहोपि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय! तत् कुरुष्य मदर्पणम्॥ जो कुछ कर्म, जानपानादिक, हवन और तप अथवा दान। करता है हे कुन्तीप्तत! वे सब अर्पण कर मुक्ते सुजान॥ हसीके अनुसार यह जो कुछ मुक्तसे यन पड़ा है उसे आपके

चरणारिवन्दोंमें, निष्कामताके साथ, भक्ति-भाव-पूर्वक अर्पण करता हूँ। मुक्ते दद आशा है कि आपने इसे अपने ही छोकोपदेशकृपी उद्देश्यका पोपक जानकर अवश्य स्वीकार कर लिया होगा। क्योंकि यह भी तो आपहीका वात्सल्यपूर्ण वचन है कि—

पत्रं पुष्पं फलं तीयं यो मे भक्त्या प्रयच्छिति।
तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः॥
पत्र, पुष्प, फल, जल जो मेरे अपंश करे समिक विनोद।
प्रयतिचत्तके दिये हुए उसको मैं करता ब्रह्श समोद॥

आपका-

राम ।

#### ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

## प्रथमावृत्तिका वक्तव्य

---

श्रीमद्भगवद्गीता एक श्रमुल्य रहा है। यह आर्य धर्मशास्त्रोंका शिरोभूषण तथा भारतीय दार्शनिक विद्याका मूर्धन्य है। ज्ञान, कर्म श्रीर भक्तिका श्रदूट भग्डार है। मुक्तिमार्गका सरल द्वार तथा सत्य ज्ञान-विज्ञानका पारावार है।

गीता-ध्यानमें जो इस श्रमूल्य ब्रन्थरत्नका आलंकारिक वर्णन डुआ है वह निःसन्देह यथार्थ ही है। यथा—

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥

श्चर्यात् जितने उपनिपद् हैं वे मानो गौ हैं, स्वयं श्रीकृष्ण दूध दुहनेवाले ग्वाल हैं, बुद्धिमान् अर्जुन ( उस गौको पन्हानेवाला ) भोक्ता वल्र्ड़ा (वत्स) है, और जो दूध दुहा गया वही मधुर गीतामृत है। ऐसे इस अनुपम श्रन्थकी महिमा प्राचीन महाभारतसे लेकर लोकमान्य तिलकरचित श्राधुनिक महान् श्रन्थ 'गीतारहस्य' तकमें परिपूर्णस्पसे विद्यमान है। हम इस श्रन्थरत्नको मोच्हिंपे, ज्ञानहिंसे, भक्तिहिंसे, नीति-धर्म, समाज-धर्म अथवा कर्तव्याकर्तव्य श्रादि किसी भी प्रकारकी दृष्टिसे क्यों न देखें, यह सब प्रकारसे इस महान् संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये सदैव एक सुदृढ लहाल है। इसके द्वारा लाखों मनुष्य—

١

क्या एतए शीय—क्या परदेशीय पार उत्तर गये और सर्वदा, जयसक इस संसारका श्रीसत्त्र रहेगा, तयतक इसी प्रकार पार उतरते रहेंगे। सच ही तो कहा है कि—

> संसारसागरं घोरं तर्तुमिन्छति यो जनः। गीतानावं समारुह्य पारं याति सुखेन सः॥

श्रयांत्, जो मनुष्य इस घोर संसारसागरसे पार टतरना चाहे, वह इस गीतारूपी नौकामें वैठे, वदे सुखके साथ पार उतर जायगा । क्योंकि इस नौकाका निर्माण कुछ ऐसा विल्क्च, इसकी शक्ति कुछ ऐसी प्रवरू तथा इसका खेबटिया कुछ ऐसा चतुर है कि इसमें आसीन हुए पीछे इस संसारके नटिल सेंवालों, भयंकर भेंवरों तथा तरल तरंगोंका कुछ भी भय नहीं रहता । फिर चाहे किंकतंन्यविमहताका प्रश्न हो, चाहे कर्तन्याकर्तव्यका पेच पड़ा हो, चाहे धर्माधर्मका मंभर अड़ा हो, चाहे साम्प्रदायिक खेंचातानी हो, चाहे सांख्यादि पर् शास्त्रोंका संवर्षण हो, चाहे द्वैताद्वेतकी दुहाई हो, चाहे श्राध्यात्मिक और आधिभौतिक परिटतोंके सिदान्तोंकी मनमाई हो, चाहे नई रोशनीका श्राकर्पण अयवा पुरानी रोशनीका दर्शन हो — कुछ भी हो और चाहे कुछ भी न हो — ग्रपनी सर्वोपनिपद् अवतारिग्री सारसारिग्री कल्पधेनुका वह असृत निसे उस लगहुरु भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने निल ज्ञानहारा दुहा है, यस यत्किञ्चित् प्राप्त हो वाना चाहिये, फिर मनाल नहीं कि सत्य, ययार्थ ज्ञान, धर्म, नीति, श्री, विजय तथा सञ्चा वैभव, क्या यहाँ श्रौर क्या वहाँ, हाथ जोड़े सम्मुख न खड़े रहें। यह सिद्धान्त कुछ हमारा मनगढ़न्त नहीं है, प्रत्युत हमारे पूर्व पुरुपोंका परम्परासे यही सिद्धान्त चला भाता है और आगे भी, हमें दृ आज्ञा है कि हमारे वंज्ञजों तथा पारकोंका यही सिद्धान्त रहेगा ।

महाभारत-संहितामें जो विषय भीष्मपर्वकी पत्तीसवीं अध्यायसे लेकर वयालीसवीं श्रध्यायतक कहा गया है उसको ही श्रीमद्भगवद्गीता कहते हैं—इन कुछ अठारह अध्यायोंका नाम ही गीता है। तैंतास्त्रीसर्वीं मध्यायके प्रारम्भमें जनमेजयको इस गीताकी उत्तमताके विषयमें वैशम्पायन यों कहते हैं—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता॥
सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः।
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः॥
गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हदिस्थिते।
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते॥

अर्थात् जो गीता साचात् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके मुखारिवन्दसे प्रकट हुई है ऐसी उस गीताको भछीभाँति पढ़ना चाहिये। ऐसा कर लेने-पर फिर अन्य शास्त्रोंके पढ़नेका कुछ प्रयोजन नहीं रहता। जिस प्रकार सजु सकल वेदमय है, गङ्गा सब तीर्थमय है और हिर सर्वदेवमय है, सती प्रकार यह गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता, गङ्गा, गायत्री श्रीर गीविन्द ये चार 'गकार' युक्त नाम जिसके हृदयमें हों उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे इस श्रमुपम प्रन्थरत्नका प्रकाश, इसका प्रताप और वैभव मारतवर्षकी क्या चलाई सारे भूमण्डलमें फैला हुआ है। विद्वानोंका मत है कि पिण्ड, ब्रह्माण्ड और आत्मविद्याके गृह तत्वोंको थोड़ में परन्तु स्पष्टताके साथ इस प्रकार समका देनेवाला गीता-जैसा अलभ्य बन्ध संस्कृतको कौन कहे संसारके किसी भी साहित्यमें नहीं मिल सकता। इसकी उत्तमता, सर्वोत्कृष्टता तथा उपयोगिता इसहीसे सिद्ध होती है कि ऐसी कोई भाषा इस भूमण्डलपर नहीं है कि जिसमें इस गीताका सजुवाद न हुआ हो और न कोई धर्म ही ऐसा है कि जिसके सजुवादी किसी-न-किसी अंशमें इसके अनुवर्ती न हुए हों। भारतवर्षमें सजुवादी किसी-न-किसी अंशमें इसके अनुवर्ती न हुए हों। भारतवर्षमें

इस गीवापर संस्कृतमें ७२ टीकाएँ होना सुना लाता है। कई सी
अनुवाद तथा टीकाएँ भारतकी अन्यान्य भाषाओंमें होना माना
गया है और १०० से उपर केवल हिन्दीभाषामें अनुवाद, न्यास्या
अथवा दोनों मिलाकर पाये जाते हैं। जब कि बहुतन्से अनुवाद—
इन्दोऽनुवाद भी हिन्दीभाषामें पहिलेसे ही उपस्थित थे, तब मेरे
इस नवीन अनुवादकी क्या आवरयकता थी १ इसका उत्तर स्वयं यह
अनुवाद ही देगा। जितने इन्दोऽनुवाद अयतक हुए हैं उनके विषयमें कुछ
न कहकर में इतना ही निवेदन कर देना उचित सममता हूँ कि सहदय
पाठकवृन्द जहाँ-तहाँसे इस अनुवादकी दूसरे अनुवादोंसे तुलना करें।
और अवस्य करें। आज्ञा है कि ऐसा होनेसे पाठकवृन्द स्वयं ही मेरे इस
अनुवादपर सन्तोप प्रकट करेंगे।

दूसरे, जितने कुछ छुन्दोऽनुवाद आजतक मेरे देखनेम आये हैं उनको किसी-न-किसी अंशम साम्प्रदायिक खींचातानीम पढ़ना ही पढ़ा है। इससे कोई महानुभाव यह न समक्ष लें कि मेरा यह अनुवाद किसी निराली और नृतन सम्प्रदायका धोतक है और न इससे मेरा यही अभिप्राय है कि मैं साम्प्रदायिक अनुवादों तथा भाष्योंको छुरा समक्षता हूँ। कभी नहीं, जितने साम्प्रदायिक अनुवाद हैं सब उत्तम हैं। मेरा अभिप्राय तो ऐसा कहनेसे केवल यह है कि मैंने यह अनुवाद किसी नाम्प्रदायिक अनुवाद के कि मैंने यह अनुवाद किसी नाम्प्रदायिक अनुवादका आश्रय लेकर नहीं किया है। अपनी अलप दुद्धिके अनुसार, किसी भी पत्तका अवलम्यन न लेकर, नहीं तक हो सका है इस अनुवादको सरल भापाम या आजकलके फैसनके अनुसार यों कहना चाहिये कि 'खड़ी वोली' में आवाल वृद्ध, खी, पुरुष सबके सममने-योग्य बनानेका उद्योग किया है। किसी मुख्य सिद्धान्त या पन्यकी पुष्टिके लिये यह अनुवाद नहीं हुआ है। अब आगे मैं इसमें कहाँतक सफल हुआ हूँ यह वात सहदय पाटकवृन्दोंपर अवलम्बित है। वे देखें कि मैं कहीं अपनी प्रतिज्ञासे पराहमुख तो नहीं हो गया हूँ।

यहाँपर मैं यह कहे विना भी नहीं रह सकता कि यहाप इस अनुवाद के करनेमें मैंने सीधी-सादी भापाहीका प्रयोग किया है। कठिनता—हिप्टसा न आने देनेका यथामित और यथासम्भव उद्योग किया है। परन्तु फिर भी सम्भव है बहुतन्से स्थलोंपर बहुतोंको हिप्टता ज्ञात हो। इसका दोप, ऐसे पाठक, यदि अनुवादकके दिर मँडना चाहें तो मँड सकते हें। तो भी ऐसे दोप देनेवालोंको प्रथम यह समम लेना चाहिये कि यह अनुवाद है, आखिर यह अनुवाद ही रहेगा। और अनुवाद भी फिर किसका, गीता-जैसे अन्धका, किसी कान्यका नहीं। दूसरे ऐसे महानुभावोंको यह भी जान लेना चाहिये कि हिप्टता या कठिनता कहते किसे हैं? जो शब्द, मुहाबिरे या वाक्य एक मनुष्यके लिये सरल या अल्यन्त सीधे हो सकते हैं वे ही दूसरेके लिये हिप्ट और न सममनेके योग्य हो सकते हैं। क्योंकि हिप्टता और सरलसा— सममना वा न सममना—पाठकोंके भाषा-ज्ञानकी न्यूनाधिकतापर अवलान्वत रहता है।

यह युग हिन्दीभापाकी उन्नित और परिष्कारका है। सब ओर गाय-पथके सुधारने तथा निखारनेपर चढ़ाई है। अपनी मानृभापाके भण्डारको उन्तमोत्तम रत्नोंसे परिपूर्ण करनेके लिये हमारे देशके अनेक विहृद्ध बद्धपरिकर हैं। आशा है इस सेतु-यन्धके महासमारम्भके समय एक चण्ड यालकके लाये हुए लघु काष्टखण्डकी भाँति मेरी भी इस सुद्ध सेवाको विदृद्धन्द सेतु-विद्यावित् महाशिहिपयोंके समान अनुरागपूर्ण दृष्टिसे देखेंगे। यद्यपि मुक्त अल्पज्ञके लिये गीता-जैसे गृह अन्यका अनुवाद करना 'अनिधकार'-चेष्टाके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, तो भी में इसको अनिधकार'-चेष्टाके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, तो भी में इसको अनिधकार चेष्टा नहीं मानता, क्योंकि, न्यायदृष्टिसे देखा जाय तो गीता एक ऐसा अन्य है जिसका 'अधिकार' मनुष्यमात्रको है। इसे सब कोई पढ़ सकते हैं, यथामित अनुवाद भी कर सकते हैं, अपनी योग्यता-अनुसार टीका भी कर सकते हैं। जब कि ऐसा है, तो

वाचकवृन्दोंको भी एसे मेरी अनिधकार चेष्टा न मानना चाहिये। इस-पर भी यदि ऐसा ही सममा जाय तो गीता-माहात्म्यके—

> कृष्णो जानाति वै सम्यक् किञ्चित् कौन्तेय एव च । व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः॥

इस श्लोकके अनुसार जितने अनुवाद, जिसने भाष्य आजतक हुए हैं वे सब ही अनिधकार चेष्टाएँ हैं। क्योंकि भगवान् श्लीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त पूर्णतया इस अन्यका आशय कोई समम्मनेवाला ही नहीं है। इनके बाद यिकिञ्चित् सममते हैं तो नरोत्तम अर्जु न, व्यासदेव, शुकदेव सुनि, ऋषि याज्ञवल्क्य तथा विदेह जनक ये जानते हैं। जब ऐसा है तो यह अनुवाद भी इससे पहिलेके सकल अनुवादोंके साथ-साथ अनिधकार चेष्टा ही सममा जावे इसमें सुमे कोई आपित नहीं।

यह अनुवाद तो इस समय आपके सम्मुख उपस्थित है दुवारा
किया गया है। दुवारासे मेरा यह अभिप्राय है कि पहिले सन् १६१६ के
अन्तमें मैंने दोहा-कुन्दोंमें एक अनुवाद समाप्त कर िष्या था। परन्त कुछ
विद्वान् मित्रोंकी उस समय यह राय हुई कि प्रथम तो यह छन्द छोटा
होनेसे मूलका आक्षय छानेके लिये कई शब्द तोड़-मरोड़कर विठलाने परे
हैं। यह यात प्राजकलको रूढ़िके विरुद्ध है। दूसरे इसकी भाषा मिश्रित
है, यह भी आजकलको शैलीके अनुसार नहीं, इत्यादि इत्यादि त्रुटियोंके
उपस्थित हो जानेसे मैंने उक्त सम्पूर्ण किये हुए और प्रेसकापी लिखे
हुए अनुवादको लपेटकर घर दिया, और उसी समय यह इद प्रया कर
लिया कि इसका अनुवाद आजकलकी शैलीके अनुसार अवश्य करना
चाहिये। सुतराम, एक वर्ष पश्चात् अर्थात् सन् १६२० के फरवरी मासमें,
मैंने इसको फिर दुवारा करना प्रारम्भ किया, और घाठ-दस महीनेके
कगातार परिश्रमसे इसे सम्पूर्ण कर सका। मुसे यह आशा नहीं थी कि

में इसे इतना शीव्र समाप्त कर लूँगा, परन्तु उस जगदाधार जगदीश्वरके कृपाकटाचसे में इसे इतना शीव्र समाप्त करनेमें समर्थ हुआ। इसका सुक्ते विशेष सानन्द है।

अनुवादमें विशेषकर गीता-जैसे ग्रन्थके छुन्दोऽजुवादमें जो-जो कठिनाइयाँ हुई हैं उनको वे ही महानुभाव जान सकते हैं जिन्हें कभी ऐसा ग्रवसर प्राप्त हुआ है। संस्कृतरचनामें तुकान्तका नियम न होनेसे जो स्वतन्त्रता रहती है, भाषामें वैसी नहीं रहती। दूसरे विभक्ति-चिद्ध भी भाषामें प्रवश्य ही धाने चाहिये, इत्यादि इत्यादि नियम ऐसे हैं जो भाषा छुन्दोऽनुवादमें अवश्य ही निभाने पढ़ते हैं। जो कवि हैं, प्रतिभासम्पन्न हैं, उनको भन्ने ही ये सब कठिनाइयाँ छुन्दोऽजुवाद-में न खटकें, परन्तु मैं न तो कवि ही हूँ, न प्रतिभासम्पन्न ही, मेरेलिये तो ने यातें, ऐसे नियम, बहुत कुछ प्रतिबन्धक हो सकते हैं।

में अपने गुरु श्रीयुत 'विद्यावाचस्पति' पिरदित मधुसूद्दनजी
महाराजको कहाँतक धन्यवाद दूँ कि जिन्होंने मेरे हृदयमें श्रध्यात्म~
मार्गको रुचि पैदा की। यह श्रापको ही कृपाका फल है कि मुक्ते गीतासे
यिकिञ्चित् परिचय प्राप्त हुश्रा। आपने जो समय-समयपर श्रध्यात्मविपयोंको न समकाया होता तो मैं शायद ही इस श्रनुवादके करनेमें
फलीभूत होता।

साथ ही मैं व्याकरणाचार्य न्यायशास्त्री पं० सूर्यनारायण्जी गौड, तथा साहित्यशास्त्री-'कविभृषण'-पिरडत श्रीहरिनारायण्जी दाधीचको भी धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता; क्योंकि इन दोनों महाशयोंने समय-समयपर मुक्ते इसके संशोधन किंवा मूलसे श्रनुवादको मिलानेमें बहुत कुछ सहायता दी है। यहाँतक कि उक्त साहित्यशास्त्रीजीने तो अपने पठन-पाठनके श्रमुल्य समयकी भी परवा न करके इसके संशोधन-में विशेषरूपसे सहायता दी है अतः मैं इनका हृदयसे कृतज्ञ हूँ। इसके

#### [=]

श्रतिरिक्त जान या श्रजानमें जिन-जिन महानुभावोंके भाष्य, अनुवाद तथा टिप्पणियोंसे मुसे सहायता मिली है उन सवका भी मैं श्राभारी हूँ।

यद्यपि इस लेखनीसे साहित्यके श्रन्य श्रङ्गोंम मातृभापाकी रचना-रूपी श्रचना हुई है, परन्तु इस अध्यात्मराज-मार्गमें तो प्रथम ही इस लेखनीने साहस किया है, श्रतः जो कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों वे सब चन्तव्य हैं। इसके श्रतिरिक्त यह भी एक हर्पका विषय है कि यह विनीत श्रतुवादक उस जातिमें होनेका गौरव भी रखता है कि जिस जातिके आदि पुरुपोंम महाभारतसंहिताके कर्ता तथा वेदोंके सम्पादक महिष् कृष्णह पायन व्यासदेव थे। हमारी वंशपरम्परा चिरकालसे , गीताको श्रपना इप्ट मानती चली आती है। यह में अपना परम सौभाग्य सममता हूँ कि मुक्ते श्रनेक कारणोंसे इस चिन्तासिणकी चमत्कृतिसे अन्तरंग और विहरंग तमोमय श्रावरण निवारणका श्रवसर मिला। मेरा यह कहना तो छोटे मुँह बड़ी वात समक्ता जायगा कि इस श्रनुवादसे ऐसा ही श्रवसर वाचककृत्दोंको भी प्राप्त होगा, परन्तु तो भी मैं यह कह सकता हूँ कि उनकी सेवाके मनोरथसे मेरी उक्त स्वार्यसिद्ध हुई।

> दीपमालिका, कार्तिक, विकमाव्द १६७७। जयपुर, राजपृताना।

विनीत पुरोहित रामप्रताप।



#### ॥ श्रीः ॥

## द्वितीयावृत्ति-निवेदन

~のかび父母を

सन् १६२१ में इस "कृष्ण-विज्ञान" का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। पूरे दस वर्ष पश्चात् यह दूसरा संस्करण अब प्रकाशित हो रहा है। उस पहिलेवाले संस्करणमें अनुवादके साथ मूल क्ष्रोक नहीं दिये गये थे। यह उसमें एक बढ़ी भारी श्रुटि थी। क्योंकि यह एक स्वाभाविक वात है कि किसी संस्कृत-छुन्दका भाषा-छुन्दमें अनुवाद पढ़कर, पाठकके हदयमें यह इन्छा सहज ही उत्पन्न हो जाती है कि देखें, मूलसे इसका मिलान किया जाय। यदि मूल अनुवादके साथ नहीं होता है तो पाठकको बढ़ी असुविधा होती है। आश्चर्य नहीं बहुतोंको ऐसी दशामें कोध तक उत्पन्न हो जाता हो। किन्तु मूल साथमें रहनेसे यह नहीं होता। प्रत्युत पाठकोंको—ऐसा होनेसे—ऐसे अनुवाद- अन्यके पढ़नेमें बढ़ा आनन्द आता है। साथ ही इन्छाकी पूर्ति अचिरात् हो जानेसे बहुत कुछ मनोरक्षन भी होता है।

इस संस्करणमें, योग्य प्रकाशकने इसी वातपर दृष्टि रखते हुए, अनुवादके साथ मूलको भी स्थान दे दिया है। और इस ख़ूबीके साथ दिया है कि मिलान करनेमें पाठकको किसी प्रकारकी अड़चन नहीं हो सकती। दूसरे, यदि किसीको केवल अनुवाद या केवल मूलहीका पाठ करना अभीष्ट हो तो बिना किसी असुविधाके वह ऐसा भी कर सकता है।

#### [ २ ]

इस संस्करणमें अनुवादके छन्दोंमें कहीं-कहींपर परिवर्तन तथा परिवर्षन किया गया है। मैं यहाँपर श्रीयुत हनुमानप्रसादजी पोहार (कल्याण-सम्पादक) को अवश्य धन्यवाद दूँगा कि जिन्होंने अपनी अमूल्य सम्मतियों हारा इस अनुवादके सुधारमें सहायता दी है। यह आपहीके सद्परामर्शका फल है कि यह अनुवाद अब और भी सुन्दर हो चला है। आशा है पाठकवृन्द भी इसे ऐसा ही पावेंगे।

यह गीताका अनुवाद (कृष्ण-विज्ञान) गीतात्रेससे प्रकाशित हो रहा है, इसका बहुत कुछ श्रेय 'माधुरी'-सम्पादक श्रीयुत रामसेवकजी त्रिपाठीको है। अतः वे सर्वथा धन्यवादके योग्य हैं।

१३।१।३२ }

पु॰ रामप्रताप



## द्वितीयावृत्तिका परिचय

'श्रीरुष्ण-वितान' श्रीमद्भगवद्गीताका सुन्दर हिन्दी पद्याजुवाद है। इसके अनुवादक जयपुरराज्यके एक प्रतिष्ठित,
विद्याप्रेमी र्यंस—पुरोहित श्रीरामप्रतापजी महोदय हैं। आप
वितान और साहित्यप्रेमी हैं। आपने ज्योतिपका भी अच्छा
सध्ययन किया है। पुरोहितजी गुणोजनींका बादर करनेवाले,
विनम्न एवं निरिभमानी व्यक्ति हैं। आपका अधिकांश समय
साहित्य-परिशीलनमें ही व्यतीत होता है। संक्षेपमें यह कह
दिया जावे तो अधिक उपगुक्त होगा कि आपपर सरस्वती
और लक्ष्मी दोनोंकी रूपा रहती है। ऐसा संयोग आजकल
वहुत कम दिनायी देता है।

फुछ समय हुआ जब पुरोहितजीके सुपुत्र, हिन्दीके परिचित सुकवि फुमार श्रीप्रतापनारायण (फविरल) ने 'श्रीकृष्ण-विद्यान के प्रथमावृत्तिकी एक प्रति मेरे पास इसिलये मेजी कि में उसे एक बार ध्यानसे पढ़ जाऊँ। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि प्रथम संस्करणको समाप्त हुए बहुत दिन हो गये। इसके पहले मुक्ते इस पद्यानुवादसे विशेष परिचय प्राप्त करनेका सुयोग नहीं मिला था। हाँ, अपने दो-तीन मित्रोंसे कुछ स्फुट पद्य ज़कर सुने ये और हिन्दीके प्रकाशक मेरे एक मित्रने मुक्ते यह भी वतलाया था कि उन्होंने इन पद्योंको इतना पसन्द किया कि अपने गाँवके निजी मन्दिरमें पत्थरोंपर खुद्वाकर लगवा दिया है। ख़ैर, मैंने अनुवादको आद्योपान्त पढ़ा और सुभे कई दृष्टियोंसे वह बहुत पसन्द आया । मैंने 'माधुरी' में एक परिचयात्मक नोट भी लिखा और कुछ पद्य भी नम्नेके तौरपर दिये। इसो वीचमें मुभे पुरोहितजीका एक पत्र मिला, जिसका याशय यह था कि यदि कहोंसे इस पुस्तकका सस्ता और सुन्दर संस्करण, प्रचारकी दृष्टिसे, निकल सके तो वड़ा अच्छा हो । चूँ कि पुरोहितजी भगवान् श्रीकृष्णके उपासक हैं और यह अनुवाद भी उन्हींके चरणींमें श्रद्धाके दो पुष्प चढ़ानेके लिये किया गया था इसलिये उनके हृद्यमें केवल यही इच्छा थी कि कर्मयोगी श्रीकृष्णका अमृतमय सन्देश घर-घर फैले। प्रकाशनमें सौदेकां प्रश्न था ही नहीं। इधर मैंने भी यह सोचा कि भारत-के साधारण जनसमूहसे यह ज्ञान प्रायः छुप्त हो गया है या हो रहा है। वजनासी श्रीकृष्णसे जितना लोग परिचित हैं उतना कुरुक्षेत्रके अखगड तेजधारी कर्मयोगी श्रीकृष्णसे नहीं। और यही कारण है कि हम प्रायः अपने स्वरूपको भूलकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसी दशामें सम्भव है कि इस सुन्दर हिन्दी पद्यानुवादसे जन-साधारणको, विशुद्ध-मार्ग-परिशोधनमें, कुछ सद्दायता मिछे। र्मैने अपने सुयोग्य मित्र श्रीहतुमानप्रसादजी पोद्दार-सम्पादक करयाण-को इसी आशयका एक पत्र लिखा और पुस्तकको उनके पास देखनेके लिये भेज दिया। पोद्दारजी तथा गीता-प्रेसने धार्मिक जगत्के लिये जो सेवाएँ अर्पित की हैं, उनकी कौन सराहना नहीं करेगा। कुछ समय बाद मुभी पोट्टारजीका पत्र मिला, जिसमें उन्होंने अनुवादको सहप्र और शीव्र प्रकाशित करनेकी बात लिखी थी।

'श्रीकृष्ण-विज्ञान' का यह वही द्वितीय संस्करण है जिसकी में उपर चर्चा कर चुका हूँ। पहले और दूसरे संस्करणमें, अनुवादका जहाँ तक सम्बन्ध है, कोई विशेष उल्लेखयोग्य उलट-फेर नहीं किया गया है। हाँ, इसमें एक विशेषता यह ज़रूर कर दी गयी है कि अनुवादित पद्योंके साथ मूल संस्कृत-श्लोक भी दे दिये गये हैं। और मेरे विचारसे यह बहुत उत्तम कार्य किया गया। इससे न केवल पाठकोंको मूल श्लोकसे परिचित होनेका सुयोग ही मिलेगा, विक्त अनुवादकी सफलतापर भी अच्छा प्रकाश पड़ेगा।

पुरोहितजी मेरे आदरणीय मित्र हैं इसिलिये उनके अनुवाद-के सम्यन्धमें अधिक कुछ कहना ठीक नहीं जँचता। फिर भी इतना कहनेमें हमें कोई संकोच नहीं है कि खड़ी बोलीके इन छोटे-छोटे पद्योंमें, मूल श्लोकके भावों और अर्थीकी जिस कुशलतासे रक्षा को गयी है, वह प्रशंसनीय है। अनुवादके लिये सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह मूल प्रन्थके भावोंको विना तोड़-मरोड़के जनताके सामने रखनेमें समर्थ हो। मूल प्रन्थके न पढ़नेपर भी अनुवादमें मीलिकताकी एक छाप-सी जान पड़े। मेरा यह तुन्छ विचार है कि पुरोहितजीने इस कार्यमें सराहनीय सफलता प्राप्त की है। अब इस पुस्तकका प्रकाशन भी उपयुक्त खानसे हुआ है और मुक्ते यह पूर्ण आशा है कि हिन्दी-संसारमें इसका यथेष्ट आदर एवं प्रचार होगा।

यह कार्य तो गीता-प्रेससे होना ही था। गीताकानके सर्वस श्रीकृष्ण महाराजकी यही इच्छा थी। मैं तो नाममात्रका 'निमित्तमात्र' वनकर उन्हींकी इच्छासे इतनी पंक्तियाँ लिखनेकी धृष्टता कर वैद्या। नहीं तो, मेरे-जैसे अयोग्य और तुच्छ मनुष्यको 'श्रीकृष्ण-विकान' का परिचय करानेका अधिकार ही क्या ? खैर—

'इम भी राली हैं उसीमें जो रज़ा है तेरी।'

नरही रोड, ठखनऊ । ता॰ २४ जनवरी १६३२

रामसेवक त्रिपाठी [ 'माधुरी'—सम्पादक ]



### प्रकाशकका निवेदन

श्रीमद्मगवद्गीता संसारका सर्वश्रेष्ठ अन्य है। यद्यपि मगवानकीः इच्छाले आनंकन गीताका लूद प्रचार हो रहा है और यह बढ़े ही आनन्दकी **चात है, तथापि जवतक प्रन्य-प्रचारके अनुसार** जोगोंके जीवन-पर चौर उनकी कियापर गीताके उपदेशोंका बश्चेष्ट प्रभाव नहीं पहला तवतंकं वास्तविक प्रचार नहीं समका जाता । आजकल विद्वान् अविद्वान् , स्ती-प्ररुप, सभी श्रेणीके लोग गीता पढ़ते हैं परन्तु उनमें अधिक संख्या उन्हों लोगोंकी है जो अर्थपर ध्यान न रखकर केवल पाठ करते हैं ! गीता-पाठ महान् पुरुष है इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु प्रर्थपर ध्यानः रखने और तदनुसार वर्तनेसे जो फल-लाभ होता है वह कुछ विरुत्तरा ही है। अर्थका ध्यान तब रहता है जब बारम्बार उसका मनन किया जाय: मनन करनेके जिये अर्थके याद रहनेकी आवश्यकता होती है. संस्कृत न जाननेवाले लोग मूल श्लोक याद भी कर लें तो इससे उन्हें श्चर्यका ज्ञान नहीं होता । हिन्दीमें अर्थ बहुत छुपे हैं, परन्तु गद्यको यादः रखना अत्यन्त कठिन है, यदि वही अर्थ पद्योंमें हो तो उसे याद रखना सहज होता है, इसी दृष्टिसे गीताप्रेसकी ओरसे गीताका एक पद्मानुवाद निकालनेका विचार बहुत दिनोंसे हो रहा था। घाज ईश्वरकी दयासे वह पूर्ण हो गया । यह बड़े श्रानन्दकी बात है।

गीताका अर्थ समम्मना ही कठिन है फिर उसे सर्वसाधारणके सामने अपनी भाषामें रखना तो और भी कठिन है, परन्तु हतना कहा जा सकता है कि लेखकने इस अनुवादमें श्लोकोंका सरल प्रथं विना ही खींचतान लोगोंके सामने रखनेकी पूरी चेष्टा की है। ग्रन्थकी भाषा सुन्दर और सहज है। पाठकगण इसे पढ़, कण्ठस्थ कर और तद्नुसार श्राचरणकर लेखक महोदयके परिश्रमको सफल करें यही प्रार्थना है।

## सम्मतियाँ

इस अनुवादके पूर्ण होनेपर मैंने इसे बहुत-से विद्वानोंकी सेवामें अवलोकनार्थ मेला । उन्होंने इसे देखकर अपनी-अपनी विद्वनापूर्ण सम्मित्वाँ प्रदान कीं। अतः मैं उन महानुभावोंकी ऐसी कृपाका हृद्यसे कृतज्ञ हूँ । उनमेंसे कुछ सम्मितयाँ मैं इस अनुवादके साथ प्रकाशित करता हूँ । आशा है कि पाठकवृन्द इसे मेरी धालमक्षाचा न सममकर यही सममोंने कि मैं अकृतज्ञ न कहलानेके लिये ही ऐसा कर रहा हूँ ।

—अनुवादक

#### **₩**

### जयपुर कौन्सिलके मेम्बर पुरोहितकुलभूषण रायवहादुर श्रीमान् पं॰ गोपीनाथजी एम्., ए. सी. आई. ई. की सम्मति ।

श्रीकृष्ण-विज्ञानको पढ़ा। यह एक श्रत्यन्त उपादेय श्रन्थ है। गीताके सनेक हिन्दी-श्रनुवाद देखे गये। वे सव साग्रदायिक हैं और कृष्ण-विज्ञान पूर्णरूपसे पचपातरहित है और यही इसका उत्तम गुण है। श्रन्थान्य श्रनुवादोंमें यह भी देखा गया है कि, श्रनुवादक वहाँपर मूछ श्रोकके श्राश्यतक नहीं पहुँचे वहाँपर श्रनुवाद या तो सर्वथा मूछके विरुद्ध या पूर्ण निरर्थक है। इसके श्रीतिरिक्त बहुधा श्रनुवाद मूलसे न्यूनाधिक भी हैं। श्रीकृष्ण-विज्ञान इन श्रुटियोंसे रहित है। हिन्दीके पद्यमय श्रनुवाद श्रवतक वो मेरे देखनेमें श्राये हैं वे मिश्रित भाषामें हैं। केवल श्रीकृष्ण-विज्ञान ही श्राजकलकी खड़ी प्रचित्त भाषामें देखा गया है। इस श्रनुवादको नहीं-तहाँसे मैंने मूल श्रन्थसे मिलाया है श्रीर सर्वया यायातय्य पाया है। एक श्लोकका श्रनुवाद एक ही जन्दमें किया गया है श्रीर वहाँतक हो सका है मूलसे न्यूनाधिक शब्दोंका प्रयोग कहीं नहीं किया है। यह अनुवाद यद्यपि पूर्णरूपले समश्लोकी श्रनुवाद तो नहीं कहा वा सकता क्योंकि मूछ और श्रनुवादके कुन्दोंमें बहुत श्रन्तर

है। तथापि श्रीकृष्य-विज्ञानको समरत्वोकी श्रनुवाद भी कहें तो श्रनुचित न होगा, क्योंकि मूलके छोटे छोकका अनुवाद श्राजकत्वको खही योजीके छोटे छन्दमें और यहे छन्दका बहे छन्दमें यहुत सुन्दर और प्रशंसनीय रीतिपर किया गया है। गीता-जैसे धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र श्रीतपर किया गया है। गीता-जैसे धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र श्रीत विज्ञानशास्त्रका श्रनुवाद सहज वात नहीं। तिसपर भी खदी वोलीमें और ऐसे सरस और छुलित छन्दोंमें गीताका समस्त्रोकी श्रनुवाद और भी महाकठिन कार्य है। श्रीकृष्य-विज्ञानके विधाता इस महाकठिन कार्यमें पूर्णरूपसे कृतकार्य हुए हैं। मेरी सम्मतिसे प्रकृत हिन्दीके उत्तमोत्तम प्रन्यभण्डारमें श्रीकृष्य-विज्ञान भी एक श्रनुपम रक्ष है। जिसके पठन, पाठन श्रीर मनन करनेसे मनुष्यमात्रके लिये धर्मार्थकाममोत्रकी सिद्धि सुरुभ हो जाती है।



### जयपुर संस्कृत कालेजके अध्यक्ष महामहोपाध्याय पूज्यपादः पण्डितवर श्रीदुर्गाप्रसादजीकी सम्मति ।

श्री ६ कृष्णघनरसोऽर्जुनसुमनोयोगो वर्षासमय इवायं कवि-भूषणश्रीरामप्रतापपुरोहितविरचितो गीताहिन्दीपद्यानुवादः प्रतिपदं विलोकयतां प्रमोदजनकोऽजनीति मन्यते— भवति चात्र श्लोकः।

> संदृब्धो वर्णगुम्फैर्मधुरिमपुषतान्कर्णयोर्पयद्भिः कृष्णासक्लेय कृष्णैरपि विमल्तरैः शब्दतश्चार्यतश्च । श्रीमद्रामप्रतापाभिधकवितृकृतिः सौद्ध्यसद्भैष गीता-हिन्दीपद्यानुवादोऽमृतमिति सुधियो । वक्ति दुर्गाप्रसादः॥१॥ श्रीदुर्गाप्रसाद हिवेदी ।

#### [ ३ ]

# पूज्यपाद विद्यावाचस्पति पण्डितवर श्रीमधुसृदनजी झा की सम्मति ।

रेचिरार्थभूः प्रसादप्रगुणा वरवृत्तवन्वरमणीया । रामप्रतापनीता गीता सीतेव सुमनसां मान्या ॥१॥

परिदर्शितदार्शनिककछानिलये निखिलेऽपि विदांबलये भारतगौरववाहिनीं को वा न जानीयादक्षरमुखः श्रीमतीं गीताम् ।
एतदविध संधारितनानावाग्वेपा नूनमेपा चमत्कृतवती निजगुणगरिमिमरशेपानिप देशान् । परमद्यत्वे दर्शितानर्धगुणाभ्युदयेन
पुरोहितप्रवरश्रीरामप्रतापमहोदयेन सरसमनूदिता सेयं गीता निकाममानन्दयित मानसमस्माकम् । मौलिकार्थामिरोचनरुचिरा च सरलहिन्दील्रन्दोवन्धवन्धुरा च दर्शितमापाशैलीसौष्ठवा च सेयमवश्यमानन्दयेदिह हिन्दीभापानुरागिणः सहदयान् । प्रथमतो विषय एव
दर्शनानां गहर्नतमो नाम, ततोऽपि सल्पेरक्षरैर्वहुलमर्थमिभव्यञ्जयन्ती
मारतिवजयवैजयन्ती सेयं गीता । तस्या अपि एतादशे सरले छन्दिस
समुपनिवन्धंन नाम, तदिदमवर्श्य कठिनमेव कार्यम् । अवलोक-

१ गीतापक्षे, इदयग्राहिणामर्थानां स्मः, अक्टिप्टपदपदार्थविन्यासात् प्रसादग्रणोपेता । उत्तमछन्दोवन्यतः सुपाट्या । रामप्रतापशर्मणा कृतेन अनुवादेन गृहीतार्था । सुमनसां विद्यामदुष्टप्रकृतीनां च आदरणीया । सीतापक्षे-देवा-भिटापितार्थानामुत्पादिका, अनुग्रहप्रथानवृत्तिः सञ्चार्ष्ट्यवन्थतः श्राच्या । रामस्य दाश्चरेथः प्रतापे न समानीता सुमनसां देवानामाराष्ट्या ॥

यामोऽस्मिन्ननुत्रादे नार्थस्य विस्तरम्, न च भावस्य कस्यचन परित्यागम्।

यावदपेक्षितमर्थमौचित्योपपन्नया प्रसन्नया भाषया समुपनि-वद्भवान् सोऽयम् । कमलावैभवानुपङ्गतः सुलभसत्कार्यालस्यप्रसङ्ग-स्यापि श्रीलस्य श्रीरामप्रतापमहोदयस्य तदेतस्मिन् गहने कर्मणाऽस्य सत्प्रवृत्तिमवश्यमन्तरतोऽभिनन्दामस्तमाम् । एवंविधेन हि कर्मणाऽस्य विद्यावैभवानुपङ्गतो विद्यानुरागिसमाजेऽप्युदारा यशोविस्तारा बहु-सत्काराश्च नानाराधिताः स्युरन्ये च शुमोदक्षी भविष्यन्ति ॥

> पुराणेस्तैरष्टादशभिरिह येऽथीः परिचिता जैये तेऽथी अष्टादशभिरुदिताः पर्वभिरिप । ततोऽच्यायेरष्टादशभिरिह तत्सार उदितो निवधन् गीतार्थं तमनुभजते को नहि जयम् ॥

> > श्रीमधुस्दनविद्यावाचरपतिः।

जयपुरस्थः।

1000

१ जयशब्देन भारतजयाभिधानो महामारतग्रन्थो विवक्षितः । तत्र हि
भरतान् कुरून् प्रति भारतेनार्जुनेन रूब्धो जयो वर्ण्यते । भिष च कटप्य गणनाया
जकारेख भष्ट संख्याया, यकारेणैकसंख्याया लामादष्टादशपर्वात्मकं महाभारतं
लक्ष्यते । अत एव ततो जयमुदीरयेत् इत्यादौ भारतिववक्षया जयपदं प्रयुज्यते
तत्र भारतिमत्युषलक्षणम् । अष्टादशधा विभागोपेतानां पुराणगीतादीनामिष
समानन्यायाज्यशब्देन ग्रहीतुं शक्यत्वात् । अत एव गीतार्थाभिनिविष्टस्य तत्र
निवन्धकर्तुविद्वषोऽखिलपुराणाभिप्रायेषु महाभारततारपर्यार्थेषु च सुक्रमः प्रवेश
इत्यमिप्रायेणाह जयमनुभजते इति जयमुत्कर्ष भजते—इति च क्षेषः ।

## हिन्दीके प्रसिद्ध आचार्य, 'सरस्वती' के भृतपूर्व सम्पादक श्रीयुत पं॰ महावीरप्रसादजी द्विवेदीकी सम्मति।

श्रीमद्भगवद्गीताके इस छुन्दोयद हिन्दी-श्रनुवादके कई अध्याय मेंने ध्यानपूर्वक पढ़े। गीताका विषय यदा गहन है। इसीसे उसकी श्रन्थियाँ सुलमानेके लिये, आजतक अनेक विस्तृत व्याख्याओं की रचना हो चुकी है। ऐसे गहन शास्त्रका सरल हिन्दीमें पद्यातमक अनुवाद कर देना सवका काम नहीं। पर इस अनुवादके कर्त्ता पुरोहित रामप्रताप- जीको इस काममें विशेष सफलताकी प्राप्ति हुई है। उन्होंने गीताके सुख्य मावार्यको बहे सरल शब्दों में व्यक्त किया है। मूलका मतलय न छोड़ने हुए उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं कि गीताका आश्रय समक्तेमें कठिनाई नहीं होती। देखिये—

मर नानेसे स्वर्ग मिलेगा नय होनेसे मूतलरान। इससे निश्चय ही मारत! तु हो ना खड़ा युद्धको आज॥ विनय-परानय, हानि-लाभ, सुख-दुःख सभीको नान समान। फिर प्रवृत्त हो ना तु स्यामें पाप नहीं होगा मितमान!॥

एक तो भाषा योत्तचालकी; दूसरे सरल श्रीर सुन्दर शब्दोंका अयोग; फिर मूल अन्यके सुख्यार्थका यथेष्ट सिन्नचेश। वस, श्रजुवादमंं और चाहिये क्या ? अतप्त्र मेरी सम्मितमं यह श्रजुवाद संग्रहणीय ही, नहीं, श्रादरणीय भी है। हिन्दीमंं किये गये जितने गीतानुवाद मेरे देखनेमं आये हैं उन सवकी अपेना यह अनुवाद श्रिक सरस, सरल और भावन्यक्षक है।

४ मई १६२९

महाचीरप्रसाद् द्विवेदी।

### स्त्र॰ पण्डितवर श्रीचन्द्रधर शर्माजी गुलेरी ती॰ ए॰ की सम्मति ।

च्लेंकीने लिखा है कि यहलावके लिये उपन्यासोंको पहनेकी अपेला यह यहुत अन्दा है कि किसी और या लाटिन-पद्यका चुस्त श्रंगरेजी इन्द्रमें अनुयाद ही किया लाय। पुरोहित रामप्रतापजीने उपन्यास पहना छोदा हो या न होड़ा हो, किन्तु श्रीमद्मगवद्गीताके भावपूर्ण श्लोकोंका योलचालको हिन्दीमें यहुत अन्दा अनुवाद तो कर ढाला है। श्रनुवाद यहुत सुपाट्य है, मूलके प्रकृत अर्थको ठीक-ठीक दर्शाता है। सम्योधन और विशेषण्यके कुल पहोंको छोदकर, जिन्हें छन्द, भाषा श्रीर तुकान्तके अनुरोधसे यदले दिना काम ही नहीं सरता, इसके लिये वही कहा जा सकता है जो सोमदेव भटने गुणाद्यकी गृहक्कया और अपने कथासरित्-सागरके लिये कहा है कि—

#### यथा मूलं तथैवेतच मनागप्यतिक्रमः।

धोर भाषानतरोंके लक्ष्य धौर इस अनुवादके लक्ष्यमें भेद है, इस-लियं उनसे इसका तारतम्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यह अनुवाद अपने गुणोंसे स्वयं प्रतिष्टित है, जो यह है वह यही है। ऐसे कठिन विषयपर भी लिखते समय पुरोहितजीकी भाषामें सरसता और सरकता है, पढ़ते समय भाव कहीं घटकता नहीं जैसे कि कई अनुवादोंमें अटकता है। मूळसे मिलाकर भी पढ़ा और यों भी पढ़ा, फिर पढ़ा और फिर पढ़ा, बहुत ही भाषा। प्रशंसनीय है। अनुवाद मूलके विरुद्ध न जावे, न घटे न बढ़े, फिर सरसता हो, कविता हो, भाषा प्राक्षठ हो जो स्वतन्त्र कविताकी तरह पढ़ी जा सके— इन सब वातोंको बहुत अन्छी तरह निवाहा गया है।

अजमेर २४-१-२१. श्रीचन्द्रधर शर्मा गुलेरी।

## रायवहादुर श्रीयुत्त पं० गौरीशंकर हीराचन्दर्जी श्रोहाकी सम्मति ।

पुरोहितजी रासप्रतापजीने गीताका छुन्दोवन्द हिन्दीभाषामें अनुवाद-कर हिन्दीमापाकी बहुत ही अच्छी सेवा बजायी है, इस देशमें मोसकी प्राप्तिके जिये गीताका पाठ किया जाता है परन्तु मूल प्रन्य संस्कृतमें होने-से बहुत ही कम छोग उसका ठीक आशय जानकर इच्छित लाभ ठठा सकते हैं तो भी पुरोहिनजीकी यह ज्ञाननीका उनको इच्छित लाभ पहुँचा सकेगी, गीता-जैसे गहन विषयका सरल एवं सरस छुन्दोवद अनुवाद करना और उसमें भी मूलके आशयको ज्यों-का-त्यों बना रखना यह कठिन काम है परन्तु पुरोहितजीने उसमें पूर्ण सफलता पायी है, यह अनुवाद बड़ा ही मनोहर हुआ है, हिन्दीमें गीताके और भी छुन्दोवद अनुवाद छुपे हैं परन्तु इसकी समता एक भी नहीं कर सकता, प्रत्येक हिन्दुके घरमें यह पुस्तक अवश्य रहनी चाहिये।

गौरीशंकर हीराचन्द ओका।

न्याकरणाचार्य न्यायकास्ती
पण्डित सूर्यनारायणजी गांड्की सम्मति ।
गीतापद्यानुवादोयं पाराशरकुळोद्भवैः ।
बुवै रामप्रतापाख्ये रचितो रुचितो गुणैः ॥१॥
सगुणः साळकारो रीतिनिवद्भोऽतिशुद्धोऽयम् ।
रघुवंशकाव्यतुल्यो म्ळाद्भिकोऽप्यभिन्नो न ॥२॥
भगीरयो यया गंगां खर्गाद्भवि समानयत् ।
तथा रामकविर्गीतां भाषायां समनोगिरः ॥३॥

णडेर्जिं हान् सुधांश्वापि तुल्यं देवनदी यथा।
पुनात्मेय पुनीतां श्रीरामगीतासुधा सुधान्॥॥॥
धन्य कुलभूष्य धीरामप्रताप कवि
तेरो शुभ प्रन्य यह पूर्ण यहा पावेंगो ,
याको जो पहेंगो सोही गुर्यान्य रीम रीम,
सबसो बरक्रप्टतम याको ठहरावेंगो।
जोर अनुपाद शुभ सौधसम शोभित हैं
तिनके कंगूरन यह मंडा फहरावेंगो,
सरस सुवोध ह्य पय अनुवाद तेरो
यादमें हजारनकी हरदम बहरावेंगो॥॥॥
श्रीसूर्यनारायणशर्मा आचार्यः।

'कविभूपण' साहित्यशास्त्री पण्डित श्रीहरिनारायणजी दाधीचकी सम्मति ।

अधिगीताम्बुधि रामप्रतापकनकाचलस्य वलनेन ।
समुदक्षितां सुहिन्दीसरल्ब्छन्दोऽनुवादसुधाम् ॥१॥
सुरसहृदयैकसेव्यां नितान्तमधुरां परां गुणोदाराम् ।
सुविशदवर्णा हादप्रचुरामेतां विदन्त्वार्याः ॥२॥
(शमम्)

भैंने पदा कृष्ण-विज्ञान ।

जिसको पद कर लोग सुधरते, कर्मयोगको स्वीकृत करते ।
उद्मतिके पथयीच यिचरते, धौर सकल कलिकलमप हरते ।

है यह उस भगवद्गीताका सदनुवाद पुरुपार्थ-निधान

भैंने पदा कृष्ण-विज्ञान ॥१॥

भगवद्गीता विषय गभीर, समम न सके इसे बहु धीर। जाना इसके परले तीर, है नितान्त ही टेढ़ी खीर। वैज्ञानिक विषयोंसे इसके जड़े हुए हैं सारे स्थान मैंने पढ़ा कृष्या-विज्ञान॥२॥

यद्यपि इस भारत भूतलपर, गीताके अनुवाद बहुत वर । हुए प्रकाशित हैं छति सुन्दर, मैंने भी कुछ पढ़े ध्यान घर । प्राय सभीमें देखी मैंने साम्प्रदायिकी खेँचातान मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥३॥

किसी-किसीमें यह भी पाया, अर्थ छन्द अनुसार जचाया। स्थान वचा तो और ठसाया, न वचा तो कुछ तोड़ वगाया। उनपर इन बातोंकी प्राछोचना लिख चुके कई सुजान मैंने पढ़ा कृत्या-विज्ञान ॥॥॥

मैंने मेरी मतिश्रनुसार, लेकर मूलक्षोक आधार। इसे मिला देखा सविचार, उनसे यह अनुवाद उदार। किखनेकी शैली भी कविने ली है इसमें समय-समान मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥२॥ः

रचना भी की है सरखार्थ, तजे नहीं पद घ्रौर पदार्थ। जोकमान्य जो घर्थ ययार्थ, वही जिल्ला सबके बोघार्थ। इससे स्वयं विदित्त यह होता है अनुवादक गुणकी स्नान मैंने पदा कृष्ण-विज्ञान॥६॥ः

पहले तो दोहे शाधार, यह अनुवाद किया सविचार। उसमें कुछ मापा सविकार, थी इस कारण फिर इस थार। जिला सदी वोजीमें, कविका यह उत्साह प्रशंस्य महान मैंने पड़ा क्रुन्ण-विज्ञान ॥७॥• इसके अनुवादक श्रीमान, होकर भी हैं अधिक सुजान । जिनने गीताका विज्ञान, समकाया कर यक्त महान । किया महा उपकार लोकका, इन्हें चिरायु करें भगवान मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥=॥

इसे जहाँतक देखा भाला, कहीं नहीं है गढ़बढ़काला। सीधा अति महावरा ढाला, हिन्दीके नियमोंको पाला। बस क्या कहूँ? अधिक सहृदयजन इसे स्वयं ही लेंगे जान मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान॥॥॥

इतने पर भी अपना परिचय, देवें जो दोपज्ञ महाशय। तो अनुवादक होकर निर्भय, मनमें यही ठान ले निश्चय। इस संसार यीच लोगोंकी होती है रुचि नहीं समान मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान॥१०॥

मेरी मित जो समक रही है, निश्चय कर लिख रही वही है। यह अनुवाद यथार्थ सही है, पद्मपात कुछ कहीं नहीं है। दोप दिए तज, इसको पदकर, करें आप भी हरिगुणगान मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥११॥

हरिग्रवोधिनी ११ ) पं० श्रीहरिशर्मा शास्त्री सं० १६७७ ) दाधीच, जयपुर.

-

नोट:-पहला संस्करण प्रकाशित होनेके वाद अनेक पत्र-पत्रिकाओं और विदानोंकी जो सम्मतियाँ आयों थी वे. नहीं छापी हैं। -प्रकाशक

## श्रीहरिः

## विषय-सूची

|                               | •               |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| नाम                           | अध्याय          | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
| १-यर्जुनविषाद्योग             | पहला श्रध्याय   | ર, ર                |
| २-सांख्ययोग                   | दूसरा "         | 9E, 90.             |
| ३-कर्मयोग                     | तीसरा "         | 80, 83              |
| ४-ज्ञानकर्मसंन्यासयोग         | चौथा ,,         | 48, 44              |
| ४-कर्मसंन्यासयोग              | पाँचवाँ "       | <b>₹</b> 5, ₹8      |
| ६-धात्मसंयमयोग                | छुठा ,,         | ७इं, ७६             |
| ७-ज्ञानविज्ञानयोग             | सातवाँ ,,       | ६२, ६३              |
| द-श्रन्तरब्रह्मयोग            | <b>आठवाँ</b> ,, | ९०२, १०३            |
| <b>६-राजविद्याराजगुह्ययोग</b> | नवाँ ,,         | ११२, ११३            |
| १०-विसृतियोग                  | दशयाँ ,,        | १२२, १२३            |
| ११-विश्वरूपदर्शनयोग           | ग्यारहवाँ ,,    | १३६, १३७            |
| १२-भक्तियोग                   | वारहवाँ ,,      | १६०, १६१:           |
| १३-चेत्रचेत्रज्ञविभागयोग      | तेरहवाँ "       | १६६, १६७            |
| १४-गुणत्रयविभागयोग            | चौदहवाँ "       | १७६, १७७            |
| ११-पुरुषोत्तमयोग              | पन्द्रहवाँ ,,   | ं १८६, १८७.         |
| १६-देवासुरसंपद्विभागयोग       | सोलहवाँ "       | १६२, १६३            |
| १७-श्रद्धात्रयविभागयोग        | सन्नहवाँ "      | 200, 20%            |
| १८-मोससन्यासयोग               | श्रठारहवाँ ,,   | २१०, २११            |

## भाषाटीकासहित् संस्कृत शास्त्रग्रन्थ श्रीशंकराचार्यजीकी पुस्तकें— श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद

इस प्रत्थमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही प्रयं जिसकर पदने घौर समक्तनेमें सुगमता कर दी गयी है। पृष्ट ४०४, ३ जित्रसहित साधारण जिल्द २॥) विदया जिल्द २॥।)

विवेक-चूडामणि मूज श्लोक और हिन्दी अनुवाद सहित । श्लीशंकराचार्यजीका एक चित्र भी जगाया गया है। एक २२४, मूल्य 🖹) सजिल्द ॥≓)

प्रवोध-सुधाकर (सचित्र)

विषय-भोगोंकी तुन्छता थीर घारमसिद्धिके उपाय बताये गये हैं। मुख्य ≋)॥

अपरोक्षानुभूति

मूल रुलोक धौर हिन्दी-यनुदाद-सहित । वेदान्तका छोटा-सा
सुन्दर प्रन्य है । डिह्याबाबाका एक चित्र लगाया गया है । मू० ०)॥

प्रश्लोत्तरी

इसमें भी मूल श्लोकोंसिहत हिन्दी-श्रतुवाद है। मूल्य )॥

मनुस्यृति

केवल दूसरे अध्यायके मूल रलोक श्रीर उनका हिन्दी-अनुवाद मू०-)॥

सन्ध्या

सन्न्याके मन्त्र धौर सरल हिन्दीमें उसकी विधि हापी गयी है मू०)॥ ब्रिलिवैश्वदेव-विधि

गृहस्योंके जिये श्रवश्य कर्तव्य विजवेश्यदेवके मन्त्र श्रीर करनेकी विधि मोटे कागजपर छपी है। सूल्य )॥

पातञ्जलयोगदर्शन मूल इसमें चारों पारोंके सभी सूत्र शब्दतापूर्वक छापे गये हैं। मू॰ )। पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

## गीताप्रेसकी गीताएँ

| गीता-[ श्रीद्यांकरमाध्यका सरत हिन्दी-श्रतुवाद ] इसमें मूल भाष्य    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| नगा भाष्यके सामने ही ग्रंथे लिखकर पढ़ने श्रार समक्तनम              |              |
| सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके पदोंको अलग-अलग करके                   |              |
| क्रिला गया है श्रीर गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी               |              |
| सुची है, २ तिरंगे, ९ इकरंगे चित्र, ५० १०४, मू० साधारण              |              |
| जिल्द २॥) बढ़िया जिल्द २॥)                                         |              |
| गीता-मृल,पदच्छेद,अन्वय,साधारण भाषाटीका, दिप्पणी,प्रधान और          |              |
| स्वाविषय एवं त्यागते भगवछातिसहित, मोटा टाइप, मनबूत                 |              |
| कागल, सुन्दर कपड़ेकी जिल्द, १७० प्रष्ट, ४ बहुरंगे चित्र मू०        | 91)          |
| गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, विशेषता यह कि                |              |
| रजोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हुया है, साइन और टाइप                 |              |
| कुद द्वोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥≊) सिनिल्द                           | m=)          |
| गीता-साधारण भापाटीका, त्यागसे अगवव्यासिसहित, सचित्र,               | ,            |
| ३१२ प्रष्ठ, मूल्य =)॥ सजिल्द                                       | <b>≡)</b> N  |
| गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोदा द्वाहप मू०॥) स०                      | 11=)         |
| गीवा-मूल, मोटे श्रहरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सनिषद                   | <b>(=)</b>   |
| गावा-मूल, विम्णुसहस्रनामसहित, सचित्र और सजिल्द                     |              |
| गीता-मूल, ताबीनी, साइन २ × २॥ इन्च सनिवद                           |              |
| गीता-हो पत्नोंमें सम्पूर्ण १८ श्रम्याय                             | ~            |
| गीता-देवल दूसरी श्रद्याय मृल श्रीर श्रर्थंसहित                     | ίι           |
| गीता-डायरी-सन् १६३२ की मूल्य ।) सजिल्द                             | ののつかり        |
| गीता-मूची, (Gita List) सिल-सिल भाषाओं में प्रकाशित गीत             | T-           |
| सम्बन्धी प्रन्यांकी बृहत् सची                                      | 111          |
| गांता-सूप्मविषय-गीताके प्रत्येक प्रकोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मू | 1(- 0        |
| शामद्भगवद्गीता गुजराती भाषाम                                       | •            |
| समी विषय १।) धालीके समान, मृत्य                                    | 31)          |
| श्रीमद्भग्वदीता वंगला भाषामें                                      | •••          |
| भुभा विषय ॥।﴿) धानेवाली गीताके समान सहस ०) सहित                    | 27 91        |
| (विशेष जानकारीके किये यका स्चीपन्न मुक्त मँगवाह्ये)                | 4 17         |
| पता-जीकारोब्द भोव                                                  | /<br>स्थार्ड |

## श्रीकृष्ण-विज्ञान

अर्थात्

श्रीमद्भगवद्गीताका हिन्दी पद्यानुवाद



# श्रीमद्भगवद्गीता

# प्रथमोऽध्यायः

9

घृतराष्ट्र उवाच-

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पारडवाश्चीव किमकुर्वत संजय ॥

संजय उवाच-

हृष्ट्वा तु पाएडवानीकं न्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्॥

ą

पश्येतां पाराङुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥

8

अत्र शूरा महेब्वासा भीमार्जुनसमा युघि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यचान्।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः॥

# श्रीकृष्णा-विज्ञान पहला अध्यायः

# राजा घृतराष्ट्रने पूछा-

पुण्य-भूमिमय कुरुक्षेत्रमें रण-इच्छासे हो एकत्र । मेरे और पाण्डुपुत्रोंने संजय ! कहो किया क्या तत्र ? ॥

ź

# संजयने कहा-

न्यूह रचे तैयार देखकर पाण्डवसेनाको उस काल । द्रोणाचार्य निकट जाकर यों बोले दुर्योधन भूपाल।।

₹

हे आचार्य ! देखिये उनकी बृहत् सैन्यका कैसा साज ! सजा, आपके बुद्धिमान उस शिष्य द्वुपदस्रुतने यह आज ॥

ß

इसमें शूर, धनुर्धर भारी अर्जुन, भीम सरीखे वीर । हैं युयुधान, विराट, द्रुपद सब महारथी ये अति रणधीर ॥

Ł

धृष्टकेतु है, चेकितान भी, काशिराज बल्वीर्य-निकेत । पुरुजित कुन्तिभोज योधा है नरपुङ्गव नृप शैन्य समेत ।). Ę

युघामन्युध्व विक्रान्त उत्तमीजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाध्व सर्व एव महारथाः॥

असाकं: तु विशिष्टा ये तान्त्रिबोध द्विजोत्तम। नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते॥

भवानमीष्मश्च कर्णश्च स्त्रपश्च समितिजयः। व्यथ्यत्थामा विकर्णश्च सौमद्गितस्त्रथैव च॥

3

अन्ये च वहवः शूरा मद्यें त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ १०

अपर्याप्तं तद्साकं वलं भीष्माभिरक्षितम्। यर्याप्तं त्विद्मेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्॥

33

अयनेषु च सर्वेषु यथाआगमवस्थिताः। भीष्यमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥

तस्य ं संजनयन्हर्पं कुरुवृद्धः पितामहः। रिंसहनादं विनद्योचैः शङ्कं द्ध्मी प्रतापवान्॥ Ę

युधामन्यु इस मॉॅंति वीर-वर, उत्तमीज है वीर्य-निधान । द्रीपदेय, सीभद्र तथा हैं महारथी सब बलकी खान॥

V

हे द्विजवर ! अपनी सेनामें मुख्य वीर जो हैं रणदक्ष । ध्यान-युक्त हो सुनिये उनके नाम आपके कहूँ समक्ष ॥

5

आप, भीष्म हैं, कर्ण वीर है, कृपाचार्य बलमें भरपूर । अञ्चत्यामा है, विकर्ण है, सोमदत्तका सुत अति शूर ॥

3

और वीर भी देनेको निज प्राणोंतक तैयार मदर्थ। हैं नानाविध शस्त्रकलामें निपुण, सकल रणवीच समर्थ॥

90

भीष्मपितामहसे रक्षित भी अपर्याप्त है सैन्य स्वकीय। भीम मात्रसे परिरक्षित वह सुपर्याप्त है बल परकीय।

33

सब अयनोंमें निज नियुक्ति अनुसार ठहर करके रणधीर ।' एक भीष्मकी रक्षा करिये मिलकर सभी ओरसे वीर ॥

35

नृपको करते मुदित, प्रतापी भीष्मिपतामहने उस काल ।' सिंहनाद कर ऊँचे स्वरसे फूँका अपना शंख विशाल ॥

ततः शङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शव्दस्तुमुलोऽभवत्॥

38

ततः श्वेतैर्ह्येयुंको महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाग्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रद्धमतुः॥

34

पाञ्चलन्यं हपीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौराड्ं दध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा चृकोदरः॥

16

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्री युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पकौ॥

30

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः।
'धृष्टद्युस्रो विरादश्च सात्यकिश्चापराजितः॥

15

द्वपदो द्रीपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सीमद्रश्च महावाहुः शङ्कान्दध्मुः पृथकपृथक्॥

38

स घोपो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्॥

आनक, गोमुख, पणव, भेरियाँ, बजने छंगे शंख अतिघोर । सहसा इनका शब्द भयानक छगा गूँजने चारों ओर ॥

#### 38

स्रेत अश्वयुत भारी रथमें बैठे हुए पार्थ, यदुनाय । अपने अपने दिव्य शंखको लगे बजाने दोनों साय॥

#### 14

इपीकेश ले पाञ्चजन्यको, देवदत्त ले अर्जुन वीर । भीम भयंकर पौंड्शांखको लगा वजाने अति गंभीर॥

#### 7 4

शंख अनन्तविजयको फूँका भूप युधिष्ठिरने कर रोष । चौथे पाण्डवने मणिपुष्पक और नकुलने शंख सुघोष ॥

#### 90

महा धनुर्धर काशिराज फिर वीर शिखण्डी अति बलवान । भृष्टयुम्न, विराट, महाभट सात्यिक आदि अजेय महान ॥

#### 9 =

द्रुपद द्रौपदीतनय तथा सौभद्र वीर भी हे भूपाल !। लगे बजाने पृथक्-पृथक् ये अपने-अपने शंख विशाल ॥

#### 38

उस गंभीर शब्दने कौरवहदयोंको कर दिया विदीर्ण। और गूँजकर तुमुल हुआ वह भू-नभको कर गया प्रतीर्ण॥

अथ व्यवस्थितान्द्रष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पार्रहवः॥ २१

हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। सेनयोरमयोर्मध्ये रथं खापय मेऽच्युत॥ २२

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे॥ २३

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्वृद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्पवः॥ २४

# संजय उवाच-

पवमुक्तो हपीकेशी गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।

उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुक्तिति॥

२६

तत्रापश्यितस्थतान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्स्रातृन्युत्रान्पीत्रान्सखींस्तथा ॥

फिर कौरवगणको अर्जुनने देख व्यवस्थासे उस काल । रणहित हो सन्नद्ध, उठाकर अपना धनु गाण्डीव विशाल ॥

२१

इस प्रकारसे हपीकेशको कहने लगा धनंजय वीरं। दोनों दलके बीच हमारा रथ ले चलिये हे रणधीर!॥

२२

जनतक देखूँ इन वीरोंको युद्ध-हेतु जो आये आज। और साथमें किनके मुझको लड़ना होगा हे यदुराज!॥

२३

दुर्मित दुर्योधनके हितमें रत हो करके जो बलवान!। रणक्षेत्रमें हुए इकट्ठे उन्हें देख छूँ मैं भगवान!॥

## संजयने कहा-

अर्जुनके ऐसा कहनेपर हषीकेश तव हे भूपाल!। उत्तम रथको दोनों दलके बीच खड़ा करके उस काल।।

31

भीष्म द्रोणादिक वीरोंके सन्मुख बोले फिर यह बात । एकत्रित इस कौरव-दलको अब अवलोकन कर लेतात ! ॥

२६

तन अर्जुन उस युद्धभूमिमें बूढ़े बड़े और आचार्य। मामा, भाई, पुत्र, पौत्रगण, प्रियजन तथा मित्रगण आर्य।। ŞΘ

भ्वशुरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोर्पि । तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्यन्धूनवस्थितान् ॥

२८

कृपया परयाविष्टो विपीद्विद्मव्रवीत्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्॥

35

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्पश्च जायते॥

30

गाण्डोवं संसते हस्तारवक्चेव परिद्हाते। न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥

३१

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥

33

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा॥

22

येपामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥

श्वशुर और सब सुद्धदोंको भी दोनों दलमें खड़े निहार। हैं जितने सब बन्धु हमारे ऐसा निश्वय मनमें धार॥

#### २८

अति करुणासे व्याप्त खिन्न-मन होकर बोळा वचन विशाल । युद्ध-हेतु इन सब स्वजनोंको देख इकट्ठे कृष्ण । कृपाल ॥

#### 38

अंग शिथिल होते हैं मेरे सूख रहा मुख हे भगवान ! सब शरीरमें हुई कँपकँपी और हुआ रोमाब्ब महान ॥

#### ξo

गिरता है गांडीव हाथसे अंगोंमें है दाह विचित्र । मन मेरा चक्कर सा खाता खड़ा नहीं रह सकता मित्र ! ॥

#### ₹ 9

केशव ! शकुन दिखाई पड़ते उल्टे मुझको सर्व प्रकार । नहीं देखता श्रेय कभी मैं इन स्त्रजनोंको रणमें मार॥

#### ३२

इच्छा नहीं राज्यकी, जयकी, नहीं चाहिये सुखका भोग । राज्य-भोग या जीवनके भी रखनेका है क्या उपयोग है।

#### 33

इच्छा रही राज्यकी, सुखकी, भोगोंकी भी जिनके अर्थ। ने ही छड़नेको आये हैं जीवन, धन-आशा तज व्यर्थ॥

Ç

38

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैच च पितामहाः। मातुलाःश्वशुराः पौत्राः श्यालाः संवन्धिनस्तथा॥

34

पतान्न हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मधुसूद्न। अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं तु महीकृते॥

३६

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याद्धनार्द्न । पापमेवाश्रयेद्सान्हत्वैतानाततायिनः ॥

३७

तसान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव॥ ३८

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। फुळक्षयकृतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्॥

38

कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसान्निवर्तितुम्। फुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन्॥

80

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलघर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ममधर्मोऽभिभवत्युत॥

बूढ़े, बड़े और सुत सारे दादा तथा और आचार्य। मामा, साले, श्वञ्चर, पौत्र हैं और सभी सम्बन्धी आर्थ॥

ये मार्रे चाहे मुझको पर मैं न करूँगा इनपर घात। राज्य मिले त्रिभुवनका तो भी, पृथ्वीकी फिर क्या है वात?॥ ३६

इन्हें मारकर कौन हमारा ऐसा हित होगा भगवान ?। आततायि हैं तोभी इनकी हत्यासे है पाप महान॥ ३७

इससे हमको उचित नहीं है इन्हें मारना हे जगदीश ! । निज स्वजनोंको मार सुखी हम कैसे हो सकते हैं ईश ? ॥

### ३८

यद्यपि होकर लोभविवश ये नहीं देखते अपने आप । क्या है दोष कुलक्षयसे फिर मित्रद्रोहमें कितना पाप॥

#### 38

जब कि कुलक्षयजन्य दोषका पूर्ण हो रहा हमको ज्ञान । तो फिर इससे वचनेकी हम क्यों न बिचौरेंगे भगवान !।

#### 80

कुलके क्षयसे मिट जाता है धर्म सनातन अपने आप । धर्मनाशसे सारे कुलमें बढ़ जाता है भारी पाप ॥

अधर्मामिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्णिय जायते वर्णसंकरः॥
४२
संकरो नरकायेव कुल्झानां कुलस्य च।
पतन्ति पितरो होपां लुप्तपिएडोदकिक्रियाः॥
४३
दोषेरैतैः कुल्झानां वर्णसंकरकारकैः।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥
४४
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम॥
४४

यहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं खजनमुद्यताः॥ ४६

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥

संजय उवाच-

पत्रमुक्त्वाजुंनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। विस्तुज्य समरं चापं शोकसंविद्यमानसः॥ ॐ तत्सदिति शीमद्रगवद्गीतास्पानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शीकृष्णाजुंनसंबादेऽजुंनविपादयोगी नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

पापवृद्धिसे कुलिसयाँ सब हो जाती हैं भ्रष्ट निदान। दूषित हुई नारियाँ वे फिर जनैं वर्णसंकर सन्तान॥ ४२

संकरतासे निश्चय ही वे गिरैं नरकमें कुछके साथ। पिंड-दानके छोप हुयेसे पितर पतित हो जाते, नाथ!

कुछ्यातकके संकर-कारक इन दोषोंसे ही यदुनाय !। धर्म-सनातन जाति-धर्म कुछ-धर्म बिगड़ते हैं सब साय ॥

हम ऐसा सुनते हैं जिनका नष्ट हुआ कुळ-धर्म नितान्त । उनका निश्चय ही होता है वास नरकमें जग-प्रलयान्त ॥

हाय ! हुए हैं उद्यत हम सब बन्धुवर्गका करने घात । सुख-साम्राज्य लोभसे; कैसा पातक, महा खेदकी बात ॥ ४६

विना किये ही प्रतीकारके यदि निशस्त्र मुझको, दे बाण । कौरव रणके बीच मार दें, तो मेरा होवे कल्याण॥

80

संजयने कहा-

इस प्रकार भाषण कर रणमें शोकन्ययित हो अर्जुन वीर । बैठ गया रथमें कुछ हटकर छोड़ हाथसे निज धतु-तीर ॥ पहला मध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥

# द्वितीयोऽध्यायः

ì

संजय उवाच-

तं तथा रूपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । चिपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुस्दनः॥

२

श्रीभगवानुवाच-

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विपमे समुपस्थितम्। अनार्यज्ञुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥

È

क्केंच्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वच्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदीर्वरूपं त्यक्त्वोत्तिष्ट परंतप॥

S

अर्जुन उवाच-

कयं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूद्त । इपुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूद्त ॥

Y

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो मोकुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्यकामांस्तु गुरूनिहैव भुजीयभोगान्रुधिरप्रदिग्धान्॥

# दूसरा अध्याय

١

# संजयने कहा-

इस प्रकार करुणायुत, न्याकुल,अश्रु-परिप्छत नयन विशाल। उस विपण्ण-भन अर्जुनसे तव ऐसे वोले श्रीगोपाल॥

₹

## श्रीभगवान्ने कहा---

क्योंकर भारी मोह हुआ यह तुझको विषम समयमें पार्थ । । यह अनार्यसेवित, नरकप्रद, अपयशकर है कर्म यथार्थ ॥ ३ ऐसा कायर मत हो अर्जुन ! उचित नहीं यह तुझको कार्य । तुच्छ हृदयकी दुर्वछता तज छड़नेको उत्थित हो आर्य !॥

8

# अर्जुनने कहा-

हे मधुसूदन ! भीष्मपितामह तथा द्रोण हैं पूज्य महान । कैसे युद्ध करूँगा इनसे रणमें वाणोंसे भगवान !॥

Ł

गुरु महानुभावोंको रणमें नहीं मार करके हे प्रेष्ठ !। जगमें मिक्षा करके मेरा उदरपूर्ति करना है श्रेष्ठ ॥ पर इन अर्थ-कामियोंका इस रणक्षेत्रमें कर संहार । इनके रुधिर-सने भोगोंको भोगूँ यह न मुझे स्वीकार ॥ २

न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो

यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविपाम-

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥

U

कार्पएयदोपोपहतस्वभावः

पुच्छामि त्वां धर्मसंमृहचेताः। वच्छेयः स्यान्निश्चितं त्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद्

यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धं

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥

ŧ

संजय उवाच~

एवमुक्त्वा हपीकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तृष्णीं वभूव ह ॥ Ę

यह भी नहीं जानते हैं हम, कौन श्रेष्ट है इनमें पक्ष । उनको हम जीतें या हमको वे जीतेंगे रणमें दक्ष ॥ जीवित रहना नहीं चाहते हम जिनको इस रणमें मार । सम्मुख वे धृतराष्ट्रपुत्र सब रणके लिये खड़े तैयार ॥

U

दैन्य-दोपसे मेरा सारा नष्ट हुआ है क्षात्र-स्वभाव। क्या है, मेरा धर्म कर्म ? मैं नहीं जानता हूँ यह भाव॥ जो निश्चय हो श्रेय, मुझे वह कहो, पूछता हूँ मैं आज। शिष्य और शरणागत हूँ मैं समझाओ मुझको यद्धराज!॥

=

निष्कण्टक सम्पन्न भूमिका यदि साम्राज्य, सहित सम्मान ।

मिल्ले, इन्द्र आदिक देवोंका भी मुझको साम्राज्य महान ॥

तो भी साधन नहीं देखता वह, जो मेरा सारा शोक ।

सकल इन्द्रियोंका शोषण है, दूर करे इसको बे-रोक ॥

3

# संजयने कहा-

इस प्रकार कह ह्वीकेशसे गुडाकेश तब हे भूपाल !। 'नहीं लडूँगा' ऐसा कहकर चुप हो बैठ गया उस काल ॥

तमुवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः॥ ११

### श्रीमगवानुवाच-

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे । गतास्नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कीमारं यीवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति॥

#### 18

मात्रास्पर्शास्तु कीन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। भागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत॥

#### 14

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुरुपर्पम। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥

#### 38

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरिष दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदर्शिभिः॥

दोनों दलके बीच पार्थको खिन्न देख हे भूप ! महान । मन्द-मन्द हँसतेसे बोले उससे तत्र यों श्रीभगवान ॥

# श्रीभगवान्ने कहा-

शोक अशोच्य वस्तुका करता और ज्ञानकी करता बात । प्राण जायँ या रहें किसीके ज्ञानी शोक न करता तात ।॥

#### 15

में, तुम और सभी ये नृपगण पहिले हुए नहीं क्या पार्थ ?! आगे होंगे नहीं कभी यह बात असम्भव जान यथार्थ ॥

शैशव, यौवन, जरा यथा हों देहीके इस ततुमें प्राप्त । वैसे मिलती अन्य देह भी पंडित हों न मोहसे न्याप्त ॥

38

इन्द्रिय-गण-संयोग करें सब शीत-उष्ण, सुख-दुखद पदार्थ । ये अनित्य आते-जाते हैं इनको सहन करो हे पार्थ ।॥

#### 94

जिसको इनसे व्यथा न होती पुरुषश्रेष्ठ ! हे अर्जुन बीर !। जो समान गिनता सुखदुखको मोक्षयोग्य है वह नर धीर ॥

#### 98

हो न सकेगी वस्तु,नहीं जो, है, जिसका हो नहीं अभाव। तत्त्वज्ञानियोंने दोनोंका किया यही अन्तिम ठहराव॥

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमञ्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हेति॥ १८

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत॥ १६

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥

२०

ं न जायते भ्रियते वा कदाचिन्

नायं भृत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

53

वैदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्॥

२२

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥

याद रहे, जिसने इस जगको न्याप्त किया वह है अविनाश । किसकी है सामर्थ्य करें जो इस अन्ययका तत्त्व विनाश ॥

95

यह आत्मा है अमर, नित्य फिर अप्रमेय है पाण्डन नीर !। देह निनाशशील है उसके, इस कारण लड़ हे रणधीर !॥

38

मरने तथा मारनेवाला जो देहीको लेते मान। यह न मारता, मारा जाता इन दोनोंका उन्हें न ज्ञान॥

२०

जन्म लेता है नहीं, मरता नहीं है यह कभी। और ऐसा भी नहीं होकर न फिर हो यह कभी।। नित्य यह अज है पुरातन और शास्त्रत जान त्। देह-वध हो जाय तो भी वध न इसका मान त्॥

21

अज, अन्यय, अविनाशी इसको नित्य पुरुष जो छेता मान । वह कैसे किसका वध करता या करवाता, यह तो जान ॥

२२

जैसे जीर्ण वस्नको तजकर नर नृतन पट लेता धार। वैसे जीर्ण देह तज देही अन्य देह करता स्वीकार॥

नैनं छिन्द्नि शस्त्राणि नैनं दहित पावकः। न चैनं क्रेद्यन्त्यापो न शोपयित मारुतः॥

58

अच्छेबोऽयमदाह्योऽयमह्ये द्योऽशोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥

२१

थव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोंऽयमुच्यते । तसादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहंसि॥

ર્દ્

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महायाहो नैवं शोचितुमहंसि॥ २७

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तसादपरिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमर्हसि॥

२८

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥

35

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-माश्चर्यवद्वद्दति तथैव चान्यः। आश्चर्यवचैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥

काट न सकते शख इसे है जला न सकता इसे अनल। वायु न इसे सुखा सकता है गला न सकता इसको जल॥ २४

कटने जलने और भीगने, नहीं सूखनेवाला यह। नित्य, सनातन, सर्वव्यापी, स्थिर है, अचल, निराला यह॥

कहते हैं अन्यक्त इसीको, है अचिन्त्य, यह है अविकार्य । इस प्रकारका जान इसे यों शोक न करना अर्जुन आर्य !॥

सदा जन्मता या मरता यह ऐसा भी यदि माने वीर ! तो भी इसका शोक न करना तुझे उचित है हे रणधीर!॥

क्योंकि जन्म लेता सो मरता, मरता जो होता उत्पन्न । फिर तू ऐसी अटल वातकी चिन्तासे क्यों हो अवसन्न ॥

सभी भूत अन्यक्त आदिमें, और मध्यमें हैं ये न्यक्त । हो जाते अन्यक्त अन्तमें तू फिर क्यों है शोकासक्त ॥ २६

देखता कोई इसे है जानकर अद्भुत महा।
फिर किसीने तो महा आश्चर्यनत् इसको कहा॥
श्रवणकर कोई इसे आश्चर्य-सा है मानता।
श्रवण करके भी न कोई तत्त्व इसका जानता॥

देही नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तसात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि नुमर्हसि॥

3 4

स्वथर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्क्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥

3 2

यहच्छ्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्॥

३३

अथ चेस्त्रमिमं घम्पं संग्रामं न करिप्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥

३४

अर्कार्ति चापि भूतानि कथियप्यन्ति तेऽच्ययाम् । संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥

રેપ

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्॥

३६

अवाच्यवादांश्च यह्नन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥

यह आत्मा है अमर सदा ही सब देहोंमें पाण्डुकुमार ।। इससे सभी प्राणियोंका त् मनमें मत रख शोक विचार ॥

3 9

अपना धर्म देखकर भी त् इस अधीरताको मत धार । धर्म-युद्ध-सम और नहीं कुछ क्षत्रियको है जगमें सार ॥

३२

स्त्रयंप्राप्त यह खुला हुआ है युद्ध-सुरूप स्वर्गका द्वार । भाग्यवान क्षत्रिय ही इसको पाते हैं हे पाण्डुकुमार !॥

33

यदि स्वधर्म-अनुकूल युद्ध यह नहीं करेगा तू जो वीर । तो स्वधर्म, निज कीर्ति गवाँकर पाप वटोरेगा रणधीर !॥

3 8

यही नहीं, तेरे अपयशका लोग करेंगे अक्षय गान। अपयश तो सम्मानित नरको मरनेसे भी बढ़कर जान॥

३४

महारथी समझेंगे तुझको भगा हुआ रणसे भय मान । जिन्हें मान्य त् अधिक हो रहा वे अयोग्य अब छेंगे जान ॥

३६

कह कुवाच्य अरिगण सब तेरी निन्दा बहुत करेंगे तात !। इससे अधिक दु:खप्रद जगमें होगी और कौन-सी बात ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥

३म

सुखदुःखे समे कृत्वा लामालामी जयाजयी। ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि॥

एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंने त्विमां श्रृणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मवन्धं प्रहास्यसि॥

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्रत्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥

83

व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। वहुशाला हानन्ताश्च वुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥

85

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्य नान्यदस्तीति वादिनः॥

इंड

कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेपबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति ॥

मर जानेसे स्वर्ग मिलेगा जय होनेसे भूतलराज। इससे निश्चय ही भारत ! तू हो जा खड़ा युद्धको आज॥

३८

विजय-पराजय,हानि-लाभ,सुख-दुःख सभीको जान समान । फिर प्रवृत्त हो जा तू रणमें पाप नहीं होगा मतिमान !॥

38

अवतक सांख्य-बुद्धि वतलायी अव सुन योग-बुद्धि ज्ञानार्थ । जिस मतिसे संयुक्त हुआ त् कर्म-वन्ध छोडेगा पार्थ ।॥

80

यहाँ नहीं आरम्ध कर्मका नाश, न कोई विन्न महान । खल्पमात्र भी सेवन इसका करता भारी भयसे त्राण ॥

83

व्यवसायात्मक बुद्धि जगतमें कुरुनन्दन ! होती है एक । बहुशाखायुत बहुत बुद्धियाँ होतीं उनकी, जो अविवेक ॥

४२

वेदोंके वचनोंमें भूले मूढ़, बढ़ाकर ऐसी बात। 'इससे अन्य नहीं है कुछ भी' सदा कहा करते हैं तात!॥

ध्र

नाना कर्मोंसे मिलते फल जन्मरूप, ऐश्वर्य सुभोग। स्वर्गपरायण हुए, कहा करते यों काम्यबुद्धिके छोग॥

भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका वृद्धिः समाधौ न विधीयते॥

84

त्रैगुरुयविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥

ષ્ટ્

यावानर्थ उद्गाने सर्वतः संप्लुतोद्के। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः॥

80

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

82

योगसः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥

86

दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ रूपणाः फलहेतवः॥

4.

वुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥

#### .88

इस भापणसे अपहत-चित्त हुए रहते जो विपयासक्त । उनकी वह व्यवसाय बुद्धि फिर कभी न हो समाधि-आसक्त ॥

#### 84

नेद भरे हैं त्रिगुण विषयसे, त् वन निस्नेगुण्य सुजान । योग-क्षेम तज निर्द्दन्दी हो, नित सत्त्व-स्थित, आत्मावान ॥

#### 86

चारों ओर सलिलके होते, जितना अर्थ क्एका जान । यस, ज्ञानी जनको उतना ही उपयोगी है वेदज्ञान॥

#### 80

कर्ममात्रका है अधिकारी फलका तुझे नहीं अधिकार । कर्मा फलहेतुक मत हो, पर कर्म छोड़ मत पाण्डुकुमार !॥

हो योगस्थ कर्म कर सारे, संग छोड़ करके हे पार्थ !। सिद्धि-असिद्धि समान मानकर क्योंकि साम्य ही योग यथार्थ ॥.

#### 38

बुद्धि-योगसे अति निकृष्ट है पार्थ ! सकाम-कर्मका योग । इससे बुद्धि-शरणमें जा त्, कृपण चाहते फलका भोग ॥

#### 20

बुद्धियुक्त जन पाप-पुण्य दोनोंका स्थागी होता पार्थ। इससे योग-युक्त हो, कर्म-कुशलता ही है योग यथार्थ॥

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥

45

यदा ते मोहकिछं बुद्धिर्च्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥

43

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा सास्यति निश्चला। समाधावचलां चुद्धिस्तदा योगमचाप्स्यसि॥

48

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्॥

44

श्रीमगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रक्षस्तदोच्यते॥ १६

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुं निरुच्यते॥

ज्ञानयुक्त जन बुद्धियोगसे करते कर्मफलोंका त्याग। जन्म-बन्धसे मुक्त हुए वे मोक्ष प्राप्त होते बङ्भाग॥ ४२

मोह-कल्लिसे जब यह तेरी बुद्धि स्वयं उतरेगी पार । श्रुत-श्रोतन्य सभी विपयोंसे तब होगा विरक्ति-स्वीकार ॥

#### २३

श्रुतिस्रान्त मित तेरी निश्चल स्थिर होगी समाधिमें पार्थ !। तव ही उत्तम साम्य-बुद्धिका योग मिलेगा तुझे यथार्थ॥

# अर्जुनने कहा-

क्या लक्षण है समाधिस्थ उस स्थितप्रज्ञका है जगदीश ? । बोल-चाल कैसी है उसकी और बैठना कैसा ईश ? ॥

#### 44

# श्रीभगवान्ने कहा-

अर्जुन । जव नर तज देता है अपने मनके सारे काम । अपने आप तुष्ट रहता जो स्थितप्रज्ञ तव उसका नाम ॥

#### ¥Ę

सुखमें चाह न होती जिसको दुखमें हो न खेदका ध्यान । राग, क्रोध, भय छोड़ चुका हो स्थितप्रज्ञ मुनि उसको जान ॥ ३

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्याप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

속도

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

38

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्रष्ट्वा निवर्तते॥

ξo

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य त्रिपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥

69

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

६२

ध्यायतो विषयान्षुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते॥

६३

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद्वुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

हर्ष-द्वेप नहीं करता हो स्नेहरहित जो हो सर्वत्र । यथाप्राप्त शुभ-अशुभ वस्तुमें हुई वुद्धि स्थिर उसकी तत्र ॥

#### 大二

जैसे कछुवा सन अंगोंको सिकुड़ा छेता, हे मितमान !। तथा इन्द्रियोंको निषयोंसे खैंचे उसकी स्थिरधी जान॥

#### 48

निराहारके रससे वर्जित विषयोंका होता है त्याग । ब्रह्मदर्शसे विषय तथा रस दोनों छुट जाते बङ्भाग ॥

#### Ęo

हे अर्जुन ! प्रयत्न करते भी विद्वज्जनके इन्द्रिय-वृन्द । वलपूर्वक मन आकुल करके आकर्षित करते स्वच्छन्द ॥

#### Ęş

उन इन्द्रियगणका संयमकर योगी मत्पर रहे झुजान । क्योंकि इन्द्रियाँ वरा हो जिसके उस नरको तू स्थिएधी मान ॥

#### ६२

विषयोंके चिन्तनसे मानव विषयसंगमें हो आसीन ! संग काम पैदा करता है काम क्रोधमें करता छीन ॥

#### ६३

कोध करे सम्मोह, मोहसे स्मृतिश्रंश, फिर हो मतिनाश । बुद्धिनाशसे फिर उस नरका हो जाता सर्वस्व विनाश ॥

रागद्वे पवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥

ξŁ

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु वुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥

38

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचु विधीयते। तदस्य हर्रात प्रज्ञां वायुर्नावमिवास्भसि॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

83

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जात्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी॥

सकल इन्द्रियोंको वशमें कर विषयोंका करता वरताव। वह नर रहता है प्रसन्न जो छोड़े राग-द्वेषका भाव॥

#### ६४

मन प्रसन्न रहनेसे होते नष्ट सकल ही दुःख विशाल । मन जिसका प्रसन्न हो उसकी दुद्धि स्थिर होती तत्काल ॥

#### ६ ६

योगरहितको बुद्धि न होती, नहीं भावना होती पार्थ !। शान्ति भावना विना नहीं हो, सुख अशान्तको नहीं यथार्थ ॥

#### ६७

जब संचारी सकल इन्द्रियोंके, पीछे हों मनके भाव। वहीं, बुद्धि नरकी यों खैंचे जैसे वायु सलिलमें नाव॥

#### ६८

चहूँ ओर इन्द्रिय-विषयोंसे जिसकी संकल इन्द्रियाँ पार्थ । हटी हुई हों पूर्णरूपसे, स्थितप्रज्ञ है वही यथार्थ॥

#### ६ ह

जो सबकी है रात, जागता उसमें स्थितप्रज्ञ हे तात !। जब सब प्राणी रहें जागते ज्ञानवानकी है वह रात ॥

#### 90

भरे हुए भी अतुल, सिन्धुमें ज्यों जल आते हैं अविराम । विषय समावें त्यों जिसमें वह पाता शान्ति, न जागृत-काम ॥

विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥

0

एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छिति ॥
अत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवदि सांस्थयोगो
नाम द्वितीयोऽच्यायः ॥ २ ॥



जो निःस्पृह हो काम छोड़कर सदा विचरता है स्वच्छन्द । अहंकार ममता न जिसे हो वही शान्ति पाता सानन्द ॥

50

त्राही स्थिति है यही पार्थ वस इसको पा, हटता अज्ञान । अन्त समय जो इसमें स्थित हो ब्रह्मप्राप्त हो वही छुजान ॥

दूसरा अध्याय समाप्त दुषा।



# तृतीयोऽध्यायः

9

## अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धिर्जनार्दन। तिर्क्त कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥

3

व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमामुयाम्॥

₹

## श्रीभगवानुवाच

लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥

8

न कर्मणामनारम्भान्ने प्कर्म्य पुरुषोऽश्तुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥

Ł

न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥

Ę

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्विमृहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥

# तीसरा अध्याय

ŝ

## अर्जुनने नहा-

कर्म-अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है यदि मत यही तुम्हारा ईश !। तो फिर मुझको घोर कर्ममें क्यों प्रवृत्त करते जगदीश ?॥

3

कर भाषण सन्दिग्व, बुद्धिमें डाल रहे भ्रम-सा भगवान । एक बात निश्चय कर किहए जिससे मेरा हो कल्यान ॥ ३

### श्रीभगवान्ने कहा-

दो प्रकारकी निष्टा जगमें मैंने पहिले किया वखान । ज्ञान-योग निष्टा सांख्योंकी, कर्म-योग योगीकी जान ॥

8

अनारम्भ कमोंके से ही पुरुष नहीं होता निष्काम । और त्याग कमोंके से भी नहीं सिद्धिका मिलता धाम ॥

Ł

विना कर्मके क्षणभर कोई कभी नहीं रह सकता मित्र !। प्रकृतिज गुण कर विवश पुरुषसे करवाते हैं कर्म विचित्र ॥

Ę

कर्मेन्द्रियको रोक चित्तमें विषयोंका जो करता ध्यान । पंडितजन उस महा मूढको मिध्याचारी कहें महान ॥

यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धग्रेदकर्मणः॥

यहार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥

90

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसिविष्यध्वमेप वोऽस्त्विष्रकामधुक्॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥

35

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। वैर्दत्तानप्रदायम्यो यो भुङ्को स्तेन एव सः॥

93

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्विपैः। भुजते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥

0

मनसे रोक इन्द्रियाँ जो नर, अनासक्त होकर, हे पार्थ ! कर्मेन्द्रियद्वारा करता है कर्मोंको, वह श्रेष्ठ यथार्थ॥

5

नियत कर्म कर, नहीं कियेंसे श्रेष्ठ यही है करना कर्म । विना कर्मके ठीक नहीं सध सकता कभी देहका धर्म ॥

\$

बन्न-हेतुको छोड़ अन्य सब कर्म निबन्धन करते पार्थ ।। इससे तज, आसक्ति वीरवर ! कर स्वकर्म सब ही यज्ञार्थ ॥

30

प्रजा यज्ञके साथ बना विधि बोले पहिले ऐसी बात । यह इच्छित फलदाता होवे, इससे बढ़ो सभी तुम तात ! ॥

99

इससे तुष्ट करो देवोंको देव करे तुमको सन्तुष्ट । आपसमें इस माँति तुष्ट रह पाओ परम श्रेय, हो पुष्ट ॥

. 23

हो सन्तुष्ट यज्ञसे सुरगण देंगे इच्छित भोग निदान । उनका दिया न उनको देकर जो भोगें वे चोर महान ॥

13

वज्ञरोष जो भोजन करते वे जन होते हैं निष्पाप । जो अपने ही लिये पकाते पाप भोगते अपने आप ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यक्षाद्भवति पर्जन्यो यक्षः कर्मसमुद्भवः॥

34

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यहे प्रतिष्ठितम्॥

38

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥

9=

नैव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्र्यव्यपाश्रयः॥

38

तस्माद्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर। असको ह्याचरन्कर्म परमान्नोति पृरुषः॥

20

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। लोकसंप्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमईसि॥

होते प्राणी सभी अन्नसे और मेघसे होता अन्न। यज्ञं मेघ पैदा करता है, यज्ञ कर्मसे हो उत्पन्न॥

9 8

कर्म ब्रह्मसे पैदा होता, अक्षरसे हो ब्रह्म सुजान । इससे सर्व व्याप्त ब्रह्मको सदा यज्ञमें स्थित त मान॥

36

ऐसे यज्ञ-चक्रको आगे जो न चलाता जगके अर्थ । उस अघायु, इन्द्रियलम्पटका इस जगमें है जीवन व्यर्थ ॥

0

आत्माहीमें जो नर रत है तृप्त आत्म-सुखसे सविशेष । जो सन्तुष्ट इसीमें, उसका है कर्त्तव्य नहीं कुछ शेष ॥

95

उसको कुछ भी ठाम नहीं है किये और न कियेसे कार्य । उसका सब जीवोंमें कुछ भी नहीं प्रयोजन रहता आर्य ! ॥

38

जब ऐसा है तब तू भी यों तज आसक्ति, किया कर काम । जो मनुष्य ऐसा करते हैं पाते परम मोक्षका धाम॥

२०

ऐसे ही जनकादिकने भी पाई सिद्धि कर्मसे वीर !। इष्टि छोक संप्रहपर भी दें तो भी कर्म उचित रणधीर !॥

यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥ २२

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥

२३

यि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेद्हम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥

२४

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथासकश्चिकीर्पुर्लोकसंग्रहम्॥

२६

न वुद्धिमेदं जनयेद्ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्॥

२७

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविम्हात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥

į

1

61

53

श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है करते वही पुरुष सामान्य । जो प्रमाण उसका होता है वे कर हेते उसको मान्य॥

२२

त्रिमुत्रनमें अत्रशिष्ट हमारा रहा नहीं कुछ भी उदेश । सव कुछ पाया है, तो भी हम करते रहते कर्म विशेष ॥

२३

यदि तज मैं आलस्य कर्मका करना नहीं करूँ स्वीकार । तो जगमें सब लोग चलेंगे इस मेरे पथके अनुसार॥

जो मैं कर्म न कहूँ पार्थ ! तो सारे मानव होंगे भ्रष्ट । में संकरकर्ता कहलाऊँ होयँ प्रजायें मुझसे नष्ट॥

रहकर कर्मासक मूर्ख जन जैसे करते हैं बर्चाव। कर्म. लोक-संप्रह-हित ज्ञानी, करें छोड़ आसक्ति-खभाव॥

२६

कर्मासक्त मूर्खकी मतिमें पंडित भेद न डाले पार्थ !। कर्म करावे लोगोंसे, हो, युक्त खयं भी करे यथार्थ॥

प्रकृति-गुणोंसे सब प्रकारके कर्म हुआ करते हैं आप। अहङ्कार-वरा "मैं करता हूँ" ऐसा करते अज्ञ प्रलाप ॥

तस्वविनु महावाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥

35

प्रकृतेर्गु णसंमृदाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्त्रविदो मन्दान्कृत्स्त्रविन्न विचालयेत्॥

30

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यातमचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः॥

33

ये में मतमिदं नित्यमजुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥

32

ये त्वेतद्भयस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमृदांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥

३३

सहरां चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृति यान्ति भूतानि निप्रहः किं करिष्यति॥

38

इन्द्रियस्पेन्द्रियसार्थे रागद्वेपी व्यवस्थिती। तयोर्न वशमागच्छेत्ती ह्यस्य परिपन्थिनी॥

#### २म

ये गुण-कर्म भिन्न हैं मुझसे, है ऐसा जिसके मन ज्ञान। वह इनमें आसक्त न होता खेल गुणोंका गुणमें जान॥

#### 35

प्रकृतिगुणोंसे मोहित मानव गुण-क्रमोंमें रहते सक्त । उन अल्पज्ञ मन्द मनुजोंको चिलत न करें ब्रह्मके भक्त ॥

#### Ò

ज्ञानदृष्टिसे मुझमें सारे कमींका कर न्यास यथार्थ। आशा, ममता दोनों तजकर वेखटके होकर छड़ पार्थ।॥

### ₹9

दोषदृष्टिको मानव तजकर, हो करके अति श्रद्धायुक्त । मेरे मतका नित्य आचरण करें, कर्मसे होवें मुक्त ॥

### ३२

दोपदृष्टिसे मेरे मतका जो नर नहीं करें बरताव। उनको नष्ट हुए ही समझो वे अविवेकी मूढ़ खभाव॥

### 33

निज स्वभाव-अनुसार यह नित ज्ञानी भी करते रणधीर ! प्राप्त प्रकृतिको प्राणी होते निग्रह क्या कर सकता वीर !॥

#### ₹8

प्रति इन्द्रियके निज विषयोंमें राग-द्वेष व्यवस्थित जान । इनके वशमें कभी न आना ये नरके हैं शत्रु महान ॥

श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी भयावहः॥ ३६

अर्जुन उवाच--

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्णेय वलादिव नियोजितः॥ ३७

श्रीभगवानुवाच-

काम एप क्रोध एप रजीगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्धयेनिमह वैरिणम्॥

३८

धूमेनात्रियते चहिर्यधादशीं मलेन च। यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥

3,5

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥

80

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्चिमोहयत्येप झानमाबृत्य देहिनम्॥

हो परधर्म रुचिर, गुणवाला, पर खधर्म निर्गुण भी श्रेय। मरना भी शुभ है स्वधर्ममें, धर्म पराया भयप्रद हेय ॥ 3 &

## अर्जुनने कहा-

प्रेरित हुआ विना इच्छाके हठसे जन यह अपने आप । किसकी अहो ! प्रेरणा पाकर वार्ष्णेय ! करता है पाप ? ॥

#### ३७

### श्रीभगवान्ने कहा-

١

पापी पेट्ट काम तथा यह क्रोध, पार्थ ! तू ऐसा जान । हों उत्पन्न रजोगुणद्वारा, ये जनके हैं शत्रु महान।।

#### ३८

अग्नि धूमसे, मलसे दर्पण, ज्ञिल्लीसे ज्यों गर्भ महान । ढके द्वए रहते हैं, त्यों ही रहता ढका कामसे ज्ञान ॥

#### 38

ज्ञानीका तो नित्य शत्रु यह कामरूप है अग्निसमान। कभी तृप्त हो नहीं, इसीने कौन्तेय ! दक रक्खा ज्ञान ॥

इन्द्रियगणको, मन सुबुद्धिको, इसका गढ़ कहते हैं वीर !। इनके द्वारा ज्ञान ढाँककर यह मोहित करता नर धीर ॥

तसात्त्वमिन्द्रियाल्यादी नियम्य भरतपंभ । पाप्मानं प्रजिह होनं झानविझाननाशनम्॥ ४२

इन्द्रियाणि पराज्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा दुद्धियों युद्धेः परतस्तु सः॥

१३

एवं युद्धेः परं बुद्ध्या संस्तम्यातमानमातमना ।
जिहि शत्रुं महायाहो कामरूपं दुरासदम्॥
ॐ वस्त्रदिवि श्रीमद्रगवद्गीताद्यगिवस्य ब्रह्मविद्यायां
दोगदाके श्रीकृष्णार्जुनसंबदि कर्मदोगो
नाम वर्तदोदोडस्यायः॥ ३॥



इससे पहिले इन्द्रियसंयम करके कर त् इसका नाश । जिस पापीने नष्ट किया है पूर्ण ज्ञान, विज्ञानप्रकाश ॥

४२

देहादिकसे सूक्ष्म इन्द्रियाँ इनसे मन है सूक्ष्म खुजान !। मनसे सूक्ष्म दुद्धि है उससे आत्मा है फिर सूक्ष्म महान॥

8३

ऐसे बुद्धिपरे आत्माको जान, चित्त निश्चल कर पार्थ !। काम-रूप इस दुर्जय रिपुको महाबाहु ! तू मार यथार्थ ॥

तीसरा श्रध्याय समाप्त हुन्ना ॥३॥



# चतुर्थोऽच्यायः

٩

### श्रीभगवानुवाच-

इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्। विवखान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत्॥ २

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्पयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥

ર

स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सला चेति रहस्यं ह्ये तदुत्तमम्॥

8

## अर्जुन उवाच-

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥

Ł

### श्रीभगवानुवाच-

यहानि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥

# चौथा अध्याय

٩

### श्रीभगवान्ने कहा---

मैंने यह स्थिर योग कहा था विवस्वानको हे रणधीर !। विवस्वानने मनुको, मनुने निंज इक्ष्वाकु पुत्रको, वीर !॥

ş

ऐसे परम्परासे पाये हुए इसे जाने ऋषिछोग। योग नष्ट फिर हुआ छोकमें दीर्घ काळका पा संयोग॥

₹

वही योग यह परम पुरातन मैंने, उत्तम गोष्य रहस्य । बतलाया है तुझे इसलिये, त् है मेरा भक्त, वयस्य ॥

Ų.

### अर्जुनने कहा---

तुम तो जन्मे हो अब, रिवको हुए बहुत बीता है काल । कैसे मानूँ, तुमने पहिले उसे कहा या योग विशाल ॥

## श्रीभगवान्ने कहा--

तेरे मेरे जन्म अनेकों बार हुए हैं सुन धर ध्यान । उन्हें जानता हूँ मैं, अर्जुन ! तुझे नहीं है उनका ज्ञान ॥

अजोऽपि सन्नन्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृति सामिष्रष्टाय संभवास्यात्ममायया॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

जनम कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जनम नैति मामेति सोऽर्जुन॥

वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। वहवो ज्ञानतपसा पूता मञ्जावमागताः॥

ये यथा मां प्रषद्यन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥

12

काङ्झन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। झिप्रं हि मानुपे छोके सिडिर्भवति कर्मजा॥

Ę

यद्यपि जन्मरहित, अन्यय हूँ, भूत-संघका ईश यथार्थ । तो भी स्थित हो निज-प्रकृतिमें जन्मूँ निज मायासे पार्थ !॥

v

जन-जन ग्लानि धर्मकी होती और पापका नढ़े प्रचार । हे भारत ! तन-तन मैं आकर खयं लिया करता अनतार ॥

5

साधुजनोंकी रक्षा करने दुष्टोंका करने संहार । युग-युगमें पैदा होता हूँ स्थित करनेको धर्माचार॥

ŝ

मेरे दिन्य सुजन्म, कर्मको जो लेता है जान यथार्थ। देह छोड़कर जन्म न लेता मुझसे आ मिलता है पार्थ!॥

0

मेरे आश्रित, मत्पर होकर, राग, क्रोध, भयसे हो हीन । बहुत ज्ञान-तपसे ग्रुचि होकर मम खरूपमें हुए विलीन ॥

33

जो भजते जिस माँति मुझे हैं फल दूँ उनको उसी प्रकार । मेरे ही उस एक मार्गसे मानव सारे होते पार ॥

35

कर्म-सिद्धिकी इच्छा करके देव-अर्चना करते लोग। क्योंकि यहाँपर जल्दी मिलते उनको कर्म-सिद्धिके भोग॥

चातुर्वर्णं मया सुघ्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययम्॥

18

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिज्ञानाति कर्मभिनं स वध्यते॥

34

एवं बात्वा छतं कर्म पूर्वेरिष मुमुक्षुभिः। इन्ह कर्मेव तस्मास्वं पूर्वेः पूर्वतरं छतम्॥

98

र्कि कर्म किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥

913

कर्मणो हापि वोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥

15

कर्मण्यकर्म यः पर्यदेकर्मणि च कर्म यः। स दुडिमान्ममुष्येषु स युक्तः छत्स्रकर्मञ्जत्॥

58

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। शानाविद्ययकर्माणं तमाहुः परिडतं वुधाः॥

चारों वर्ण रचे मैंने गुण-कर्म भेदसे हे मितमान।
मुझ इनके कर्त्ताको भी अविनाशी अक्रिय ही त् जान॥

#### 9 12

कर्म न वाँधे मुझे, न मेरी इच्छा कर्मफलोंमें युक्त । जो मुझको इस भाँति जान छे वह कर्मोसे होता मुक्त ॥

#### 34

यही जानकर मुमुक्षुओंने पहिले कर्म किया था पार्थ । इस कारण कर त् वह पहिले पूर्वज-कृत ही कर्म यथार्थ ॥

#### 98

इसमें किन भी श्रम-नश होते कौन कर्म है, कौन अकर्म। कहूँ कर्म वह, जिसे जान त् पाप-मुक्त हो, पाने शर्म॥

#### 90

ज्ञान कर्मका कर, विकर्मका भी त् परिचय जान ययार्थ । फिर अकर्म भी जान पूर्ण त्, गहन कर्मकी गति है पार्थ ! ॥

#### 32

जो अकर्ममें कर्म देखता और कर्ममें रुखे अकर्म। सबमें ज्ञानी, युक्त, वहीं नर करनेवाला है सब कर्म॥

#### 38

काम-वासना-विरहित होते जिंस नरके सारे उद्योग । ज्ञान-अग्निसे कर्म जले हों उसको बुध कहते बुध-लोग ॥ ٦o

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥

53

निराशीर्यतिचित्तातमा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम्॥

25

यहुच्छालाभसंतुष्टो इन्हातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते॥

२३

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 'यद्यायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥

58

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्द्धक्षाग्नी ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मीच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

२४

देवमेवापरे यहं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माक्षावपरे यहं यहेनैवोपजुह्नति॥

३६

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु सुद्धति । राज्यदीन्विपयानन्य इन्द्रियाग्निषु सुद्धति ॥ o Ģ

तज आसक्ति वर्तभारकी जो नित्य निराश्रय, तृप्त महान । मग्न हुआ भी वह कर्नीमें वर्म नहीं कुछ करे सुजान ॥

२१

आशारिहत, सु-संपत मानस, तजकर सर्वपरिग्रह आप । केवल शारीरिक कर्मोको करता, उसे न होता पाप॥ २२

मिले आपसे तुष्ट उसीमें द्वन्द्वरहित है निर्मत्सर । सिद्धि असिद्धि समान माननेवाला वद्ध न होता नर ॥

संग-रहित हैं मुक्त, ज्ञानमें स्थिर हैं जिसका चित्त यथार्थ । यज्ञ-अर्थ करनेवालेके कर्म विलीन सभी हैं पार्थ !॥

ર છ

अर्पण ब्रह्म, ब्रह्म ही हिंबे हैं, ब्रह्म अग्निमें होता ब्रह्म । जिसकी मतिमें कर्म ब्रह्ममय, मिल जाता है उसको ब्रह्म ॥

२५

करते हैं कोई योगी जन यज्ञ देवहींके उद्देश । कोई ब्रह्म-अग्निमें करते यज्ञ, यज्ञसे यजन-विशेष ॥ २६

कोई कर्णादिक इन्द्रियका संयमाग्निमें करते याग । कोई शब्दादिक विषयोंका इन्द्रियाग्निमें करते त्याग ॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाझी जुह्नति ज्ञानदीपिते॥ २८

द्रव्ययकास्तपोयका योगयकास्तथापरे। खाध्यायद्यानयद्याश्च यतयः संशितव्रताः॥

35

अपाने जुह्हति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरायणाः॥

३०

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्नति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकलमपाः॥

यशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययशस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥

एवं बहुविधा यहा वितता ब्रह्मणी मुखे। कर्मजान्त्रिद्ध तान्सर्वानेवं झात्वा विमोक्ष्यसे॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यद्याज्ञानयदः परंतप । सर्व कर्मावितं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥

कुछ जन सब इन्द्रिय-क्रमोंको और प्राण-क्रमोंको खींच । करते हवन ज्ञानसे दीपित आत्म-नियम योगानल-बीच ॥

द्रव्य-यज्ञ, तप-यज्ञ योगमय यज्ञ करें कुछ लोग तयैव । ज्ञान और खाच्याय-यज्ञको ब्रह्मवती यति करें सदैव ॥

होमें प्राण अपान-वासमें और प्राणमें तजे अपान । रोकें प्राण अपान-त्रेगको प्राणायाम-निमग्न सुजान ॥

कर नियमित आहार, हवन जो करते प्राणोंमें ही प्राण । यज्ञ-विज्ञ हैं वे ही मानव उनको त निष्कल्मष जान ॥

39

यज्ञ-शेपके खानेवाले पावें ब्रह्म सनातन तात !। यज्ञ-रहितका नहीं लोक यह खर्गलोककी फिर क्या वात ॥

पार्थ । ब्रह्मके मुखमें होते इस प्रकारसे यज्ञ अनेक । कर्मज हैं ये जान, इसीसे मोक्ष प्राप्त होगा सविवेक ॥ 33

द्रव्य-यज्ञसे यज्ञ श्रेष्ठ वह जिसको सब कहते हैं ज्ञान । क्योंकि, सभी कर्मीका होता इसी ज्ञानमें पर्यवसान ॥

तिहृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाएडव। येन भृतान्यशेषेण दृश्यस्यातमन्यथो मयि॥

### ३६

अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्व ज्ञानप्रवेनेव वृज्ञिनं संतरिष्यसि॥

### ३७

यथेयांसि समिद्धोऽग्निर्भसात्कुरुतेऽर्जुन। शानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥

### 35

न हि इानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। नत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥

#### 3 8

श्रदार्वाहमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। प्तानं स्टब्सा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

#### 80

याध्याश्रह्यानश्च संशयातमा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥

च्यान रहे प्रणिपात, प्रश्नसे और किये सेवासे पार्थ!। तत्त्ववेत्ता ज्ञानी-जन वह देंगे तुझको ज्ञान यथार्थ॥ 34

मोह नहीं तुझको फिर होगा पा करके यह ऐसा ज्ञान । अपनेमें, मेरेमें भी तू देखैगा सब जीव समान ॥

सब पापी पुरुषोंसे भी यदि तू है अति ही पापाचार । तो भी ज्ञान-नात्रपर चढ़कर होगा सब पापोंसे पार ॥

जैसे जलती अग्नि, समिधको कर देती है भस्म तुरन्त । वैसे ज्ञान-अनल भी अर्जुन । जला डालती कर्म अनन्त ॥

नहीं वस्तु कुछ और जगतमें है पवित्र इस ज्ञान-समान । योग-सिद्धिसे, समय हुए पर, अपनेमें नर पाता ज्ञान ॥ 38

श्रद्धावान, जितेन्द्रिय, तत्पर नरको यह मिछता है ज्ञान । ज्ञान प्राप्तकर फिर तुरन्त वह हो जाता है शान्ति-निधान ॥

हो निनष्ट वह संशययुत जो अज्ञानी है, श्रद्धा-हीन। यह न, तथा परलोक मिले, उस संशयवालेको सुख भी न ॥ Ł

योगसंन्यस्तकर्माणं झानसंछिन्नसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय॥ ४२

तसाद्ज्ञानसंभूतं हत्स्यं ज्ञानासिनात्मनः। छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥

तस्तिविति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां
 योगद्याके श्रीकृष्णार्जुनसंबादे झानकर्मसन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥



जिसने कर्म, योगसे त्यागे, किये ज्ञानसे संशय दूर। आत्मवान उस मानवको फिर कर्म नहीं बाँधे हे शूर!॥

#### 8:

इससे इस अज्ञानज भ्रमको काट ज्ञानकी छे तल्यार । कर्म-योगका आश्रय छेकर उठ छड्नेको हो तैयार ॥

चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४॥



# पञ्चमोऽध्यायः

9

अर्जुन उवाच-

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्॥

२

श्रीमगवानुवाच-

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥

ર

क्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वे ष्टि न काङ्क्षति । निर्द्धन्द्वो हि महावाहो सुखं वन्धात्प्रमुच्यते॥

ĝ

सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवद्ग्ति न परिडताः। एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥

Ł

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥

Ę

संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्द्रह्म नचिरेणाधिगच्छति॥

# पाँचवाँ अध्याय

٩

## अर्जुनने कहा---

कर्म-योग वतलाते हो अब पहले कहा कर्मका त्याग । निश्चय मुझे एक वतलाओ जो हो अधिक श्रेय, बङ्माग ।॥

ş

### श्रीभगवान्ने कहा---

न्यास कर्मका और योग, ये दोनों मोक्षप्रद हैं पार्थ !। पर इनमें है कर्म-त्यागसे कर्मयोग ही श्रेष्ठ यथार्थ ॥

३

नहीं द्वेप, आकाङ्का जिसको वह पूरा संन्यासी, वीर !। द्वन्द्व-मुक्त वह, अनायास ही मुक्त बन्धसे होता धीर ॥

ß

सांख्य, योगको भिन्न मृदजन कहते, पंडित नहीं सुजान !। पूर्ण आचरण करें एकका फल दोनोंका मिले समान ॥

4

जहाँ सांख्यवाले जाते हैं योगी भी पाते वह स्थान । जिसने सांख्य, योग सम जाना उसने तत्त्व लिया पहचान ॥

Ę

बिना योग संन्यास-प्राप्ति यह अति दुर्छम होती है तात !। योग-युक्त मुनि जो होता है पाता वही ब्रह्म, अचिरात ॥ ť

योगयुक्तो विशुद्धारमा विजितारमा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतारमा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥

5

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्त्रवित्। पश्यञ्युणवन्सपृशक्षित्रन्नश्चनाच्छन्त्वपञ्ज्वसन्॥

3

प्रलपन्त्रिस्तुन्युहन्तुन्मिपन्निमिपन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥

90

ब्रह्मएयाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। छिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्मसा॥

99

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्ट्रियैरिप। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥

35

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्तोति नैष्टिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यंते॥

15

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्॥ U

योग-युक्त, मन शुद्ध,जितेन्द्रिय, आत्मजयी जो हुआ यथार्थ। करता हुआ कर्म समदर्शी नहीं लिप्त होता है पार्थ!

۲

योग-युक्त तत्त्वज्ञ मानता कुछ भी नहीं करूँ मैं आप । छखना, सुनना, स्पर्श, सूँघना, खाना, जाना, जीना, खाप॥

3

कहना,तजना, और पकड़ना, पलक खोलना,करना बन्द । इनमें यह जाने कि इन्द्रियाँ विषयोंमें वर्ते खच्छन्द ॥

9 0

संगरहित हो ब्रह्मार्पण कर जो कर्मोंको करता आप। जल ज्यों कमल-पत्रपर, वैसे लगता नहीं उसे कुछ पाप॥

3 3

कायासे, मन और बुद्धिसे केवल इन्द्रियसे मी पार्थ ! । संग छोड़कर योगी-जन यों करते कर्म आत्मशोधार्थ ॥

95

जो है युक्त, कर्म-फल तज वह पूर्ण शान्तिको पाता भक्त । जो अयुक्त है बँध जाता वह, कर्म-फलोंमें हो आसक्त ॥

93

मनसे तजकर कर्म जितेन्द्रिय देहवान मानुष, हे बीर !। बिना किये करवाये बसता नवद्वार-पुरमें ,वह धीर ॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजिति प्रसुः। न कर्मफलसंयोगं सभावस्तु प्रवर्तते॥

94

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥

98

ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामाद्दित्यवङ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥

919

तद्द्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धू तकल्मपाः॥

9=

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पिएडताः समदर्शिनः॥

38

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥

२०

न प्रह्रज्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः॥

लोगोंके कर्तृत्व, कर्म किर कर्मो और फलोंका मेल। ईश्वर रचता नहीं, प्रकृतिके ये होते हैं सारे खेल॥

#### 14

ईश न छेता पुण्य किसीका नहीं किसीका छेता पाप । है पर्दा अज्ञान ज्ञानपर जिससे मोहित प्राणी आप ॥

#### 3 5

जिनका आत्मज्ञानके द्वारा मिट जाता है सब अज्ञान । कर देता है ज्ञान उन्हींका तत्त्व प्रकाशित सूर्य समान ॥

#### 90

उसमें लगा बुद्धि आत्माको हो तन्निष्ठ तथा तत्पर। निष्कल्मप होकर त्रिवेकसे जन्म न लेते फिर वे नर॥

#### 35

विद्या और विनययुत ब्राह्मण, धेनु और हायी वलवान । -कुक्कुर तथा श्वपच इन सबको देखें पंडित लोग समान ॥

#### 38

जिनने रखा साम्यमें मनको उनने जीत लिया संसार । सम निर्दोष ब्रह्म है, इससे, मिळता उन्हें ब्रह्म-आधार ॥

#### २०

पा प्रिय वस्तु न हर्षित हो जो अप्रियको पा सुखसे हीन । स्थिर-मति, ब्रह्म-विज्ञ, निर्मोही वही ब्रह्ममें होता ठीन ॥

वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् । स व्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जुते॥

२२

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥

55

शक्तोतीहैंव यः सोद्धं प्राक्शरीरिवमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥

२४

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तयान्तज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥

२४

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मपाः। छिन्नहे था यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः॥

२६

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्॥

२७

स्पर्शान्कृत्वा वहिर्वाद्यांश्वक्षश्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥

23

विषय-भोगमें अनासक्तको आत्मामें जो सुख हो प्राप्त । वैसा ब्रह्म-योगयुत मानव पाता अक्षय सुख पर्याप्त ॥

२२

बाह्य-वस्तु-संयोग, भोग हैं दुखके कारण सभी यथार्घ । ये होते मिटते रहते हैं इनमें फँसे न बुधजन, पार्घ ! ॥

53

काम-कोधके प्रबल वेगको मरण-कालतक जो मतिमान । हो समर्य सहता इस जगमें युक्त वही नर सुखी महान ॥

8

जो आपेमें सुखी, रमे जो अपनेमें ही ज्योति प्रकाश । ब्रह्म-रूप होते वे योगी पाते परम ब्रह्ममें वास ॥

34

आत्मसंयमी, पापरहित जो होकर द्वन्द्व-बुद्धिसे हीन । सर्वभूत-हित रत रहते हैं वे ही होते ब्रह्म विळीन ॥

२६

तजकर काम, क्रोधको जो यति संयम आसज्जान-सम्पन्न । चारों ओर ब्रह्मको पाता उभय छोकमें रहे प्रसन्न ॥

99

बाह्य-विषय कर दूर, दृष्टिको अपने भ्रकुटी-युगमें धार । सम कर प्राण अपान, करे जो नासाके भीतर संचार ॥ २म

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ 35

यन्नतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। भोकारं सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु मदाविषायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यास-योगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥



### २म

इन्द्रिय, मन,मति रोक,कोध,भय तज, इच्छामें हो न प्रयुक्त। मोक्ष-परायण ऐसे मुनिको जान सदा ही भवसे मुक्त ॥

भोक्ता मुझको यज्ञ तपोंका और नाथ लोकोंका, तात ! । जाने सुद्दद प्राणियोंका भी, नहीं मोक्ष पाता अचिरात ॥

पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥



# षष्टोऽध्यायः

٩

श्रीभगवानुवाच--

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरक्रिनं चाक्रियः॥

3

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाएडव। न ह्यसंन्यस्तसंकरुपो योगी भवति कश्चन॥

ş

आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते। योगारुद्धस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥

8

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वतुषद्धते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगास्रुटस्तदोच्यते॥

ł

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

Ę

वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। ' अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥

### छठा अध्याय

9

### श्रीमगषान्ने कहा-

फल तज योग्य कर्म जो करता वह योगी सन्यासी जान । हवन, कर्म तजनेवालेको सच्चा योगी कभी न मान॥

3

जिसे कहें संन्यास उसे ही योग चाहिये कहना वीर ! । संकल्पोंके त्याग विना नर योगी होता कभी न धीर ॥

₹

योगसिद्धि-इच्छुक मानवके छिये कर्म कारण है, पार्थ !। योग सिद्ध होनेके पीछे कारण होती शान्ति यथार्थ ॥

8

अनासक्त विषयों में रहकर कर्मों में भी रखे विरक्ति। तज देवे संकल्प सभी तब योगारूढ़ कहाता व्यक्ति॥

Ł

निज उद्घार करे निजसे नित, निजको नहीं गिरावे, तात !। आत्मा ही आत्माका वैरी आत्मा ही आत्माका भात ॥

ξ

जिसने जीता स्वयं आपको है वह अपना बन्धु महान । बिन जाने वह स्वयं आपसे करे शत्रुता शत्रुसमान ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा. मानापमानयोः॥

=

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥

सुहन्मित्रार्यु दासीनमध्यस्बद्दे प्यवन्युषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥

योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरित्रहः॥

शुची देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥

33

तत्रकात्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥

35

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्त्रानवलोकयन्॥ O

आत्गजयी, अतिशान्त पुरुपका आत्मा रहता सदा समान । शीत,उण्ग,सुख,दुख भी पाकर मान तथा अपमान महान॥

۲,

ज्ञान तथा विज्ञान-पूर्ण जो हो क्टस्य, जितेन्द्रिय, पार्थ !। मिट्टी, पत्थर, खर्ण एक-सा जो जाने सो युक्त यथार्थ ॥

\$

सुद्धद, मित्र, मध्यस्य, वन्धुसे, उदासीन, रिपुसे न द्वेप । साधु, दुष्टमें सम मति जिसकी वही पुरुष है योग्य विशेष ॥

90

योगी चित्तजयी एकाकी, करे सदा एकान्तनिवास । तजकर आशा, संप्रह सारे, करे निरन्तर योगाभ्यास ॥

99

योगी अपने आसनको स्थिर करे देख सम, पावन देश । प्रयम कुशा, कुशपर मृगछाला,उसपर डाले वस्न विशेष ॥

92

मनको कर एकाग्र, रोककर चित्त और इन्द्रिय-व्यापार । आत्म-गुद्धि-हित उस आसनपर जचकर साधे योगाचार ॥

93

धड़को, शिरको, ग्रीवाको फिर रख सीधी सुस्थिर होकर । दृष्टि नाकके अग्रभागमें जमा, न देखे इधर उधर ॥

प्रशान्तातमा विगतभीर्घा सचारिवते स्थितः। मनः संयम्य मचित्तो युक्त थासीत मत्परः।

34

युञ्जन्नेचं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥

36

नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति खप्नशीलस्य जात्रतो नैव चार्जुन ।

90

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥

15

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥

38

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥

20

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यवि ॥

शान्तचित्त हो महाचर्य-त्रत रखता हुआ निडर होकर । मन-संयम कर, मुझमें चित दे युक्त बने होकर मत्पर ॥

94

नियत-चित्त जो योगी ऐसे सन्तत रहता योगासक | मुझमें स्थित, निर्वाण-रूपिणी शान्ति वही पाता है भक्त ॥

98

अति खाने, भूखे रहनेसे या अति सोनेसे भी, पार्य । अथवा अति जगते रहनेसे योग सिद्ध हो नहीं यथार्थ ॥

30

हो आहार, विहार युक्त सब, और युक्त ही हों सब कार्य । सोना, जगना भी परिमित हो,दुख-हर योग तभी हो आर्य ! ॥

14

यह संयत मन आत्माहीमें स्थिरतासे होता जब युक्त । और कामना सब हट जाती, पुरुष 'कहाता' है तब युक्त ॥

18

ज्यों निर्वात स्थानमें दीपक-ज्योति सदा रहती, अभ्राम्य । चित्त नियत कर योग साधते, योगीका वैसा है साम्य ॥

90

संयत होकर योग युक्तिसे छेता चित्त जहाँ विश्राम । जहाँ तुष्ट होकर आत्मामें आत्माको देखे अविराम ॥

सुखमार्त्यान्तकः यत्तद्वुद्धित्राह्यमतीन्द्रियम् । वैत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥

55

यं लज्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्सितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥

२३

तं विद्याद्दुःखसंयोगिवयोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥

89

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेपतः। मनसैवेन्द्रियद्रामं विनियम्य समन्ततः॥

24

शनैः शनैरुपरमेद्वुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत्॥

34

यतो यतो निश्चरित मनश्चञ्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥

२७

प्रशान्तमनसं ह्ये नं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम्॥

इन्द्रियगणसे परे बुद्धिसे यह अनन्त सुख जाना जाय । और जहाँपर तत्वज्ञानसे निश्चलता इसको आ जाय ॥

### २२

पाकर जिसे लाम फिर जगमें अधिक नहीं माने कुछ और । जिसमें स्थित हो विचलित होता कभी न पाकर दुख भी धार॥ २३

उसको जान योग-संज्ञक त् सकल दुखोंसे रहित नितान्त। साधन करने योग्य वहीं है निश्चय मनको करके शान्त॥

#### 38

संकल्पोंसे होनेवाली सभी वासनाएँ तब छोड़। सक्छ इन्द्रियोंको फिर मनसे सभी ओरसे छेवे मोड़॥

### २४

धीरे धीरे धैर्य-बुद्धिसे मनको करे आत्म-संयुक्त । हो उपराम, चित्तको कर दे अन्य विषय-चिन्तनसे मुक्त ॥

### 35

यह मन अस्थिर अति चन्नल फिर जहाँ जहाँसे करे निकास। वहाँ वहाँसे रोक इसे, वश करके छावे आत्मा-पास॥

जो रजसे है रहित, शान्त-मन ब्रह्मभूत भी, है निष्पाप। उस योगीको वह उत्तम सुख मिळ जाता है अपने आप॥ ঽৢঢ়

युञ्जन्नेयं सदातमानं योगी विगतकलमपः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते॥

35

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ 30

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

39

सर्वभूतिखतं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥

बात्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥

३३

अर्जुन उवाच-

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुस्द्न। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितं स्थिराम्॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमायि चलवदुदृहम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥

योगाम्यास निरन्तर ऐसे करनेवाले योगी लोग। पापरिहत हो ब्रह्म-स्पर्शके अति सुखका करते उपभोग॥ २६

योगयुक्त सम-दर्शी मानव छगे देखने यों सर्वत्र । सव जीवोंमें मैं हूँ, मुझमें हैं सारे प्राणी एकत्र ॥

जो नर देखे मुझको सबमें स्थित, मुझमें सबको भरपूर। वह जन मुझसे दूर नहीं है मैं भी उससे रहूँ न दूर॥

जो एकत्व-बुद्धिसे मुझको भजता सव जीवोंमें जान। करता हुआ कार्य भी सारे वह मुझमें ही रहे निदान॥

जो औरोंके सुख वा दुखको समझे निज सुख-दुःख समान । हे भारत! वह निःसंशय ही होता योगी सर्वप्रधान॥

३२

3,3

### अर्जुनने कहा---

साम्य-बुद्धिसे प्राप्य योग यह जो वतलाया तुमने तात ! । मनकी चंचलताके कारण मुझे हो रहा अस्थिर ज्ञात ॥

38

क्योंकि कृष्ण! यह मन चंचल है, दढ़ है, हठी और बलवान । इसका निग्रह वायु-सरीखा दिखता मुझको कठिन महान ॥ 3.5

### श्रीभगवानुवाच-

यसंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥ ३६

असंयतात्मना योगो दुष्त्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥

20

### **अ**र्जुन उवाच-

अपितः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः। अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति॥

किश्चिन्नोसयविम्रप्टरिस्स्नाम्समिव नःत्यति । अप्रतिष्ठो महावाहो विमृदो ब्रह्मणः पथि॥

३६

पतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यरोपतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न श्रुपपद्यते॥

## श्रीमगवानुवाच-

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गति तात गच्छति॥

### श्रीभगवान्ने कहा-

अर्जुन ! मन चंचल हैं; इसका निम्नः करना कठिन अवस्य । किन्तु पार्थ ! अभ्यास नया चेरान्य कियेसे हो यह वस्य ॥

3 5

चंचल मनवाले गानवलों मेरे मतसे दुर्लभ योग । मनको वहा रख, यह कियेसे इसे प्राप्त करते हैं लोग ॥

2,3

### मर्जुनने कहा—

िचलित हुआ योगसे अनियत मनवाटा श्रद्धाके साथ । योगसिद्धिको प्राप्त न करिक्त किस गतिको पाता, हे नाथ । ॥

३८

गदा-मार्गसे अज्ञ निराश्रय उमय ओरसे होकर श्रष्ट । छिन्न-भिन्न वादल-समान वह क्या हो जाता है फिर नष्ट ! ॥

38

कृष्ण ! चाहिये तुम्हें मेटना यह मेरा ऐसा सन्देह । तुम्हें छोड़ है कौन दूसरा, जो मेटे इसको सम्रोह ॥

80

### श्रीभगवान्ने कहा-

अर्जुन ! उभय लोकमें उसका कभी नहीं होता है नाश ! क्योंकि सुकृत करनेवालेके दुर्गति नहीं फटकती पास ॥

प्राप्य पुरायकतां लोकानुपित्वा शाध्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां नेहे योगम्रष्टोऽभिजायते॥ ४२

अथवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम्। एति दुर्छभतरं छोके जन्म यदीदृशम्॥ ४३

तत्र तं बुद्धिसंयोगं रुभते पीर्वदेहिकम्। यतते च ततो भृयः संसिद्धी कुरुनन्दन॥ ४४

पूर्वाम्यासेन तेनेव हियते हावशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्वह्मातिवर्तते॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकित्विपः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥

४६ तपस्तिम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः ।

तपासम्याऽ।धका योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥

४७

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु अद्भविधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संगदे बात्मसंयमयोगो नाम पृष्ठोऽध्यायः॥६॥

स्वर्गादिक टोकोंको पाकर वर्षेतिक, रह वहाँ प्रसन्न । पावन श्रीमानोंके घरमें योगम्रष्ट होता उत्पन्न ॥

#### 85

या छेता है विज्ञ योगियोंके ही कुरुमें वह अवतार । इस प्रकारका जन्म छोकामें अति दुर्छम है पाण्डुकुमार । ॥

### 83

यउँ जन्म ले पूर्व-जन्मकी मतिको पाकर वह नर-रत । उससे अधिक सिद्धि पानेका करता रहता सदा प्रयत ॥

#### 8

पूर्वाभ्यासयोगके वलसे उसी ओर झुक कर लाचार। योग-सिद्धिका इच्छुक होकर जाता शब्दनसके पार॥

### Ł

यत्न-सहित वह योगाभ्यासी जन्म अनेकोंके पश्चात । । सब पापोंसे विमुक्त होकर उत्तम गति पाता अचिरात ॥

### ४६

तपखियोंसे, विवेकियोंसे, और कर्म-निष्ठोंसे बीर ।। योगी ही उत्तम माना है, इससे योगी हो रणधीर ॥

#### 99

जो श्रद्धायुत होकर मानव मुझको भजता घरकर च्यान । सकल योगियोंमें मैं भारत ! उसको समझ्ँ युक्त महान ॥

जुठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६॥

## सप्तमोऽध्यायः

٩

श्रीमगवानुवाच-

मय्यासकामनाः पार्थ योगं युद्धनमदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा झास्यसि तच्छृणु॥

3

हानं तेऽहं सविधानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवशिष्यते॥

३

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिचतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्यां वेत्ति तस्वतः॥

ģ

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या॥

Ł

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्॥

ŧ

पतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। सहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तया॥

## सातवाँ अध्याय

9

श्रीभगवान्ने कहा---

मुझमें मन दे, मम आश्रय ले, करता हुआ योग त् वीर !। जैसे निःसंशय त् मुझको जानेगा, सो मुन रणधीर !॥

á

कहता हूँ विज्ञान-सहित में पूर्ण ज्ञान वह तुझको तात। शेष जानना रहै न जगमें जिसे जाननेके पश्चात॥

ŧ

पुरुष हजारोंमें कोई-सा यत सिद्धि-हित करे सुजान । उन सिद्धोंमेंसे भी कोई पाता मेरा सचा ज्ञान ॥

.

भू, जल,अग्नि,वायु,पंचम नम,अहंकार, मन, बुद्धि-पदार्थ । ऐसे आठ प्रकार प्रकृति यह भिन्न हुई है मेरी पार्थ । ॥

٤

यह है 'अपरा' प्रकृति वीरवर इससे भिन्न 'परा' को जान । जीवभूत है, जिससे सारा यह जग ठहरा हुआ महान ॥

:

इस जगके ये सारे प्राणी हैं इन दोनोंसे उत्पन्न । मैं सब जगको पैदा करता मैं ही करता हूँ उत्सन्न ॥

मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं स्त्रे मणिनणा इच 🏾

रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रमास्मि शशिस्र्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पीठपं नृषु॥

3

पुर्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चासि विमावसी । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपस्विषु॥ 90

बीजं मां सर्वभृतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। वुद्धिवंद्रिमतामस्मि तेजस्तेजिखनामहम्॥

घलं चलवतां चाहं कासरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्पम ।

ये चैव सारिवका भावा राजसास्तामसाध्य ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मीय।

93

त्रिभिगुणमयैभीत्रैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेम्यः परमञ्ययम्॥

b

यहाँ विश्वमें मुझसे परतर और नहीं कुछ भी है पार्थ !। एक सूत्रमें मणिगणके सम गुथे मुझीमें सकल पदार्थ ॥

5

, जल्में रस, रिव और चन्द्रमें प्रमा, वेदमें हूँ ओंकार । शब्द गगनमें हूँ हे भारत ! पुरुषोंमें हूँ पौरुप सार ॥

3

भूमि-बीच में पुण्य-गन्ध हूँ और अग्निमें तेज विचित्र । सव जीवोंमें जीवन में हूँ तापस जनमें हूँ तप मित्र !॥

90

सकल प्राणियोंका हे भारत ! बीज सनातन मुझको जान । बुद्धि बुद्धिमानोंमें में हूँ, तेज तेजवालोंमें मान ॥

9 9

कामरागसे रहित मुझे ही बलवानोंका वल त् जान । और धर्म-अनुकूल काम हूँ सब जीवोंमें हे मतिमान !॥

15

ये मुझहीसे वने हुए हैं सत, रज, तममय सकल पदार्थ। ये मुझमें है पर मैं इनमें कभी नहीं रहता हूँ पार्थ॥

93

इन त्रिगुणात्मक भावोंसे ही मोहित होकर सब संसार । नहीं जानते मुझ अव्ययको मैं इनसे रहता हूँ पार ॥

देवी होपा गुणमयी सम साया दुरत्यया। मासेच चे प्रपद्यन्ते मायामेनां तरन्ति ते॥

14

न मां दुक्तिते मृहाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहतदाना आसुरं भावमाधिताः॥

3 8

चतुर्विया मजले मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। याचीं जिज्ञासुरर्यार्थी ज्ञानी च भरतपंभ॥

90

तेपां झानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥

उदाराः सर्व एवैते झानी त्वात्मेव मे मतम्। वाखितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥

38

यहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुद्वः सर्वमिति स महातमा सुदुर्लभः॥

कामैस्तैस्तैह तक्षानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥

मेरी इस देवी त्रिगुणात्मक मायाका दुस्तर विस्तार । जो मेरे शरणागत आते वे होते हैं इससे पार ॥

34

मायासे इतज्ञान नराधम करते जो दुष्कृत पर्याप्त । आसुर-भाव निबद्ध मृद्ध वे होते नहीं शरणको प्राप्त ॥

38

चार भाँतिके पुण्यवान जन मुझको भजते हैं, हे बीर!। आर्त, ज्ञान-इच्छुक, धन-कामी, चौथा ज्ञानी जन गम्भीर॥

10

इनमें उत्तम नित्ययुक्त है ज्ञानी रखे मक्ति उद्देश । क्योंकि मुझे ज्ञानी प्यारा है मैं प्यारा हूँ उसे विशेष ॥

35

हैं ये उत्तम सभी भक्त पर ज्ञानी मेरा आत्मा मान । मन देता शरणागत होता, सर्वोत्तम गति मुझको जान ॥

38

बहु जन्मोंके अन्त जन्ममें, ज्ञानी यों भजता मतिमान । 'जो कुछ है सब वासुदेव है' पर ऐसा नर दुर्लभ जान ॥

90

मिन भिन्न कार्मोर्मे फँसकर निज निज भिन्न प्रकृति अनुसार । जुदे जुदे रख नियम, अन्य ही देवोंका लेते आधार ॥

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धास्यहम्॥

ર્ર

स तया श्रद्धया युक्तस्तरपाराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्॥

23

अन्तवत् फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मञ्जका यान्ति मामिप॥

भन्यकं न्यकिमापत्रं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। ष्ट्बोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्॥

३६

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥

20

इच्छाद्दे पसमुत्थेन द्दन्द्रमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोद्दं सर्गे यान्ति परंतप॥

जो जो जिस जिस देव-मूर्तिको श्रद्धा-सहित प्जता तात ।। उसकी श्रद्धाको उसहीमें स्थिर कर देता हूँ अचिरात ॥

२२

उस श्रद्धामे युक्त हुआ वह उसी देवको भने हितार्थ । उससे वह इच्छित फल पाता मेरे रखे हुए ही पार्थ ! ॥

२३

पर ये अल्पबुद्धियाले नर होते नश्चर फल्में सक्त । देव-मक्त देवोंको पाते मुझको पाते मेरे भक्त ॥

8

उत्तम अव्यय मम खरूपको नहीं जानकर मृढ महान । मुझको, जो अन्यक्त महा हूँ, व्यक्त हुआ लेते हैं मान ॥

24

में स्वयोगमायासे आवृत प्रगट नहीं होता, हूँ गूढ़ । में अज हूँ, अन्यय हूँ ऐसा नहीं जानते हैं वे मूढ़ ॥

78

हुए और जो हैं, जो होंगे उन सबका है मुझको ज्ञान । पर न किसी भी जनको मेरा ज्ञान यथार्य हुआ, सच जान ॥

२७

इच्छा और द्वेषसे जो कुछ होते हैं सुखदु:ख पदार्थ । उससे मोहित हो जाते हैं जगमें सब प्राणी, हे पार्थ ! ॥

चेपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुर्यकर्मणाम्। ते इन्द्रमोहनिर्मुका भजन्ते मां इदबताः॥ ₹

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तिहुदुः कृत्स्नमध्यातमं फर्म चासिलम्

साधिभूताधिदेवं मां साधियदं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः।

🐉 तस्तिदिवि श्रीमद्भगवद्गीत।मूपनिषत्तु प्रदाविद्यायां योगञ्चासे श्रीकृष्णाजुंनसंवाद शानविद्यानयोगो नाम सप्तमीऽध्यायः ॥ ७ ॥



२म

पर अति पुण्यवान मानव जो हो जाते पापोंसे सुक्त । द्वन्द्व-मोहसे रहित हुए वे भजते मुझको दृढता-युक्त ॥

38

मेरे आश्रित करे कर्म जो जन्म-मृत्यु छुटनेका पार्थ । परम ब्रह्म, अच्यात्म और सब कर्म जान हैं वही यथार्थ ॥ ३०

मुझको जो अधिभूत और अधिदेव तथा अधियज्ञ महान । जार्ने, वे निज अन्तकालमें भी मुझको लेते पहचान ॥

सातवाँ भ्रध्याय समास हुन्ना ॥ ७॥



# अष्टमोऽध्यायः

9

अर्जुन उवाच-

किं तद्वहा किमध्यातमं किं कर्म पुरुपोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥

अधियक्षः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्न। प्रयाणकाले च कथं क्षेयोऽसि नियतारमिः।

₹

श्रीभगवानुवाच-

अक्षरं व्रह्म परमं स्त्रभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंक्षितः ॥

S

अधिमूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर॥

¥

अन्तकाले च मामेच स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥

Ę

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्गावभावितः॥

## आठवाँ अध्याय

9

अर्जुनने कहा-

ब्रह्म कौन १ अध्यात्म कौन है १ और कौन है कर्म तयैव १ । पुरुषोत्तम । अधिभूत कौन है १ किसको कहते हैं अधिदैव १ ॥

२

कैसा है अधियज्ञ, कौन है इस शरीरमें हे भगवान !। स्थिरमनवाले कैसे तुमको अन्त समय लेते पहचान !॥

.

श्रीमगवान्ने कहा---

परमाक्षर है ब्रह्म, वस्तुका मूलभाव अध्यातम सुजान ।। जो जगकी उत्पत्ति वृद्धिको करता, है वह कर्म महान ॥

8

क्षर अधिभूत कहाता है, यह पुरुष कहाता है अधिदेव । सबकी देहोंमें स्थित रहता मैं ही हूँ अधियइ तथैव ॥

¥

देह त्यागता हुआ अन्तमें मुझको भजता जो सम्बेह । वह मेरे खरूपमें आकर मिळ जाता है नि:सन्देह ॥

Ę

अन्तसमयमें देह छोड़ता जिन भावोंका करता ध्यान । उसी भावमें रँगा हुआ वह उसी भावमें मिछे सुजान ॥ Ø

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्॥

4

अम्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥

ŝ

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेदाः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यक्षपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्॥

90

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। मु वोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥

99

यदक्षरं वेदिवदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥

35

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥

93

सोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥ O

इससे सभी काल मुझको रख स्मरण, और रणमें लड़ पार्थ ।। रखनेसे मन बुद्धि मुझीमें होगा मुझको प्राप्त यथार्थ ॥

5

युक्त हुआ अभ्यास-योगसे अपने स्थिर मनसे विद्वान । परम पुरुषका ध्यान लगाता हुआ उसीमें मिले निदान ॥

ξ

सर्वज्ञ, प्राचीन, त्रिलोकशास्ता, अत्यन्त ही सूक्ष्म, समस्त धाता । अचिन्त्यरूपी रवि-सा सुहाना तमः परेको मन-त्रीच लाता ॥

80

प्रयाणमें निश्चल चित्तसे जो हो भक्तिसे संयुत योगसे जो । भूमध्यमें प्राण लगा भजे. जो मिले उसे ब्रह्म परात्परे जो ॥

13

जिसे कहे अक्षर वेद ज्ञाता जहाँ विरागी यति-वृन्द जाता। जिसे व्रती हो मन-बीच छाता संक्षेपसे में तुझको सुनाता॥

12

सब द्वारोंका संयम करके हृदय वीच मन रख निर्वाद। मस्तकर्मे प्राणोंको लेकर योग-धारणाको यों साध॥

15

'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्मको जपता भजता मुझको सन्त । देह छोड़ करके जो जाता उसे परम गति मिले तुरन्त ॥

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥

94

मामुपेत्य पुनर्जनम दुःखालयमशाभ्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥

98

आत्रह्मभुवनाह्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जु न। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्व्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥

अन्यकाद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यकसंक्षके॥

38

भ्तप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रकीयते। रात्र्यागमेऽनशः पार्थ प्रभन्नत्यहरागमे॥

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यकात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥

मन अनन्यसे नित्य निरन्तर जो करता है मेरा ध्यान । नित्ययुक्त उस योगीको में मुलभ रीतिसे मिल्टूँ निदान ॥

94

मुझको पाकर, पुनर्जन्म जो है अनित्य, दुःखोंका स्थान । उन्हें नहीं मिळता है, वे तो परम सिद्धिको पाये जान ॥

१६

ब्रह्मलोक तक सभी लोक हैं अर्जुन ! पुनरावर्ति, तयापि । मुझको प्राप्त हुए पीछे तो पुनर्जन्म हो नहीं कदापि॥

30

युग हजार पर्यन्त ब्रह्मका एक दिवस होता है तात !। अहोरात्रविद यह कहते हैं युग हजारकी होती रात ॥

5

यह अन्यक्त ब्रह्म दिनमें सब बन जाते हैं न्यक्त पदार्थ । रात हुएसे फिर उसहीमें हो जाते हैं लीन यथार्थ ॥

38

जीवोंका समुदाय अवश हो बार वार: होकर उत्पन । दिन होनेसे पैदा होता रात हुए होता उत्सन ॥

२०

इनसे पर है एक और भी अविनाशी अव्यक्त पदार्थ । सब जीवोंका नाश हुए भी नष्ट नहीं होता है पार्थ ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युंकत्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥

22

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्॥

23

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ॥

38

अग्निज्योतिरहः शुक्कः पएमासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदो जनाः॥

धूमो रात्रिस्तथा इच्णः पर्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते॥

36

शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ एकया

20

नैते स्ती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तसात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥

जो अक्षर, अन्यक्त कहाता, कहते हैं गति जिसे महान । नहीं छौटते जिसको पाकर, है वह मेरा परम स्थान ॥ २२

जिसके भीतर सकल जीव हैं यह सब जग जिससे है न्याप्त। पार्य! अनन्य भक्तिसे ऐसा परम पुरुष होता है प्राप्त॥

33

जिसमें योगी-जन ततु तजके नहीं छौटते हैं जन्मार्थ। अथवा आते जन्महेतु हैं वही काल कहता हूँ पार्थ।॥

२४

भग्नि ज्योति, दिन शुक्र पक्ष जब, हो रवि उत्तरमें छः मास । जो इनमें जाते वे पाते उसी ब्रह्मको, उसके दास ॥

24

धूम, निशा हो, कृष्ण पक्ष हो, जब हो रवि दक्षिण, छः मास। इनमें जो जाते वे, आते चन्द्रलोकमें करके बास॥

**२** ६

ऐसी शुक्र-कृष्ण गतियाँ दो इस जगकी मार्ने विद्वान । भाते नहीं एकसे, वापिस हों द्वितीयसे छोग निदान ॥

२७

इन गतियोंसे निज्ञ युक्त जन नहीं मोहमें फैसते वीर!। इससे द तो सदा सर्वदा योगयुक्त हो; हे रणधीर!॥

वेदेषु यत्रेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुरयफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्॥

> ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाध्मोऽध्यायः॥ ८॥



जो वेदमें, यज्ञ, तथा तपोंमें दानादिमें पुण्य कहा हुआ है। यों ज्ञान पा छोड़ इन्हें यहाँ ही योगी महा उत्तम स्थान पाता॥

श्राठवाँ श्रभ्याय समाप्त हुया ॥ ८॥



# नवमोऽध्यायः

3

## श्रीभगवानुवाच-

इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे। कानं विकानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥

5

राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्मुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं मन्ययम्॥

अथ्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते सृत्युसंसारवर्त्मनि॥

\*

मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमृर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं वेष्ववस्थितः॥

ł

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतमृत्र च भूतस्थो ममातमा भूतमावनः ॥

٩

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय॥

# नवाँ अध्याय

٩

## श्रीभगवान्ने कहा---

नहीं दोगदर्शी अत्र त् हैं इससे महा गुप्त यह ज्ञान । वतलाता विज्ञान-सहित हूँ मुक्त पापसे होगा जान ॥

ş

यह सब विद्याओंमें राजा अति उत्तम है परम पवित्र । बोधगम्य प्रत्यक्ष, सुखावह, अन्यय और धर्म्य है मित्र ! ॥

ર

इसपर श्रद्धा-विरहित मानव मुझको कमी न पाकर पार्थ । मृत्यु-युक्त इस जगके मगमें आते जाते हैं जन्मार्थ ॥

8

निज अन्यक्तरूपसे मैंने फैलाया है सब संसार। मुझमें सब प्राणी हैं पर त् उनमें मुझको नहीं विचार॥

.

मुझमें सारे भूत नहीं हैं देखो मेरा योग-प्रभाव । सर्वोधार विश्व-पालक हो रखता उसमें नहीं लगाव ॥

i

जिस प्रकार सर्वत्र सर्वदा नममें रहता वायु महान । उस प्रकार ही हे भारत ! तू सब जीवोंको मुझमें जान ॥

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। करुपक्षये पुनस्तानि करुपादौ विसृजाम्यहम्॥

5

प्रकृति स्वामबप्टभ्य विस्तृज्ञामि पुनः पुनः। भ्तप्राममिमं इत्स्रमवशं प्रकृतेर्वशात्॥

न च मां तानि कर्माणि निवधन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्। हेतुनानेन कीन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥

अवजानन्ति मां मृढा मानुपीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो सम भृतमहेश्वरम्॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघकाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥

35

महात्मानस्तु मां पार्य देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम्॥

मेरी प्रकृतिवीच आ मिलते जीव, कल्पका जब हो अस्त । कल्पारम्भ समयमें मैं फिर पैदा करता जीव समस्त ॥

ζ

कर खाधीन प्रकृति अपनी मैं पूर्णरूपसे पाण्डुकुमार । मायाके वश भूत-संघको पैदा करता वारम्वार ॥

ŝ

मुझको ने सव कर्म बाँधते कमी नहीं हे अर्जुन बीर !। अनासक्त इनमें रहता हूँ ठदासीन-सा होकर धीर ॥

0

यही प्रकृति ले आश्रय मेरा जग उपजाती वारम्बार । इस ही कारणसे हे अर्जुन ! परिवर्तित होता संसार ॥

3 3

परम भाव मेरा न जानते सबका ईश्वर मैं हूँ गूढ़। नरतनुधारी मुझे समझकर मेरी करें अवज्ञा मूढ़॥

92

निष्फल आशा, कर्म, ज्ञान है और बुद्धि जिनकी विक्षिप्त । मोहात्मक आसुरी राक्षसी प्रकृतिबीच रहते ये लिप्त ॥

13

दैव प्रकृतिके आश्रयवाले मुझको गिन भूतादि महान । अन्यय जान अनन्यभावसे करते मेरी मक्ति सुजान ॥

सततं कोर्तयन्तो मां यतन्तश्च द्रहवताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥

94

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्॥ 36

यहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम्। सन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृतम् ॥

पिताहमस्य जगती माता घाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमींकार ऋक्साम यजुरेव च॥

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युतस्जामि च। असृतं चैव मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जु न॥

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते। ते पुरयमासाय सुरेन्द्रलोकमथन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् 🛭

करते संकीर्तन नित मेरा यह करे दृढ व्रतको धार । नमस्कार कर भक्तिपूर्ण यों भजते मुझको भली प्रकार ॥

34

भेद, अभेदमावसे कुछ जन, कुछ जन ज्ञानयज्ञसे वीर !। कुछ जन मुझ विराटको सेते नाना रूपोंमें घर धीर ॥

38

मैं ही श्रोत स्मार्त यंत्र हूँ औषध स्वधा यत्र आधार । मैं ही मन्त्र, अग्नि, घृत में ही, आहुति भी हूँ पाण्डुकुमार ॥

0

मैं हूँ माता पिता विश्वका और पितामह जगदाधार। मैं ही हूँ ऋक्, साम, यज्ज, श्रुति, और ज्ञेय में ही ओंकार॥

95

गति, पोषक, साक्षी, प्रसु में हूँ शरण,सखा हूँ वास, निघान । उत्पत्ति प्रलय स्थिति मैं हूँ अन्यय बीज मुझे ही जान ॥

3 8

में ही मेघ रोकता तपता, में ही वर्षाता हूँ दृष्टि। अमृत, और में मृत्युरूप हूँ, मैं ही पार्थ ! असत् सत् सृष्टि॥

२०

वेदज्ञ, पी सोम, अपाप चाहें खर्लोकको, पूज मुझे मखोंसे । सुरेन्द्रके पावनलोकमें जा, वे दिन्य भोगादिक भोगते हैं।

तेतं भुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं सीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लसन्ते॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यु पासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोका च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥

यान्ति देववता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मक्त्युपहृतमञ्चामि प्रयतात्मनः॥

यत्करोपि यदशासि यज्जुहोपि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम्॥

वे भोगके खर्ग विशाल सारे आते महीपर, फल बीतते ही। वेदानुसारी जन कामकामी सदैव आवागमको करें यों॥

हो अनन्य जो मेरा चिन्तन करते, भजते मुझे सप्रेम।

नित्य योग-युत उन पुरुषोंका मैं करता हूँ योगक्षेम॥

### २३

और देवताओंको भजते जो मानव हो श्रद्धाधीन। वे भी मुझको ही भजते हैं पर भजते हैं विधिसे हीन॥

### 58

सव यज्ञोंका भोक्ता, खामी में हूँ तू गिन सच यह बात। वे न जानते मुझे तत्त्वसे इसीलिये गिरते हैं तात॥

### २४

सुरसमीप सुरपूजक जाते पितरपास पितरोंके दास। भूतसमीप भूतके पूजक मेरे सेवक मेरे पास॥

### २६

पत्र, पुष्प, फल, जल जो मेरे अर्पण करे समक्ति विनोद । प्रयत-चित्तके दिये हुए उसको मैं खाता हूँ सह-मोद ॥

### २७

जो कुछ कर्म, खानपानादिक, हवन और तप अथवा दान । करता है, हे कुन्तीसुत! वे सब अर्पण कर मुझे सुजान!॥

शुमाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे हे ज्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥ 30

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यव्यवसितो हि सः॥ 39

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न से भक्तः प्रणश्यति॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। ख्रियो वैश्यास्तथा श्रुद्रास्तेऽपि वान्ति परां गतिम्॥

33

कि पुनर्रोह्मणाः पुर्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्॥

मन्मना भव मद्भको मद्याजी मां नमस्कुर। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ 👺 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुहायोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

-

ļ

25 .

यों शुभ और अशुभ कर्मोंके बन्धोंसे होगा त् मुक्त । मुझको होगा प्राप्त शीव्र ही, हो संन्यास-योगसे युक्त ॥

३१

नहीं मुझे प्रिय, अप्रिय कोई मैं हूँ सवमें एक समान । जो भजते हैं मुझे भक्तिसे में उनमें, वे मुझमें जान॥

3 0

दुश्चरित्र जन भी मुझको जो हो अनन्य भजता है पार्य । मान उसे भी साधु, क्योंकि है उसका निश्चय ठीक यथार्थ ॥

3 9

वह तुरन्त धर्मात्मा होता पाता शाखत शान्ति तथापि । अर्जुन ! सत्य जान यह, मेरा भक्त नष्ट हो नहीं, कदापि ॥

३२

नीच कुलोद्भव अथवा नारी, विणक् राद्भतक भी हे पार्थ । मेरा आश्रय करके पाते उत्तमगति, हों सकल कृतार्थ ॥

३३

पुण्यवान ब्राह्मण-क्षत्रिय फिर परम भक्तकी है क्या वात है। असुख अनित्य लोकमें तू है इससे मुझको भज हे तात ।॥

३४

मुझमें मन दे, सेवक मेरा हो, प्रणाम, पूजा कर पार्थ ! । इसप्रकार त् मत्पर होकर, होगा मुझको प्राप्त यथार्थ ॥

नवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

# दशमोऽध्यायः

9

श्रीभगवानुवाच-

भूय एव महाबाही श्रृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥

२

न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥

यो मामजमनादिं च वेत्ति होकमहेश्वरम्। असंमृदः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

8

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥

ų

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥

Ę

महर्पयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्रावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः॥

# दसवाँ अध्याय

١

## श्रीभगवान्ने कहा---

फिर भी मेरे परम वचनको सुन त् महाबाहु हे पार्थ !। त् अतिप्रिय है मुझे, इसीसे, कहता हूँ मैं कल्याणार्थ ॥

₹

सुर, महर्षिगणको भी भारत ! नहीं जन्म मेरेका ज्ञान । सब प्रकार सुर-महर्षियोंका, कारण आदि मुझे ही जान ॥

₹.

अज अनादि जो मुझे जानता लोक-महेश्वर अपने आप । मोहरहित होकर वह मानव तज देता है सारे पाप ॥

}

बुद्धि, सत्य, विज्ञान, और हो असंमोह, इन्द्रिय-दम, क्षान्ति । सुख,दुख और अभाव, तथा भय, और अभय-संयुत,भव, शान्ति॥

Ł

तुष्टि, अहिंसा, साम्य, और तप, दान, तया, यश भी हे पार्थ !। अयश आदि ले होते मुझसे सब जीवोंके पृथक् पदार्थ ॥

3

मेरे मनके भाव हुए, मनु, सात महर्षि, पूर्वके चार । हे भारत ! जिनसे होता है इस जगबीच प्रजा-विस्तार ॥

पतां विभूति योगं च यम यो वेत्ति तस्वतः। सोऽविकापेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥

यहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥

सचित्ता महतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते

तेपामेवानुकस्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता॥

92

यर्जुन उवाच-

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुपं शाश्वतं दिव्यमादिदेचमजं विभुम्॥

93

आहुस्त्वासृपयः सर्वे दैवर्षिर्नारद्स्तथा । असितो देवलो ज्यासः स्वयं चैव व्रवीपि मे॥

O

जिसको मेरी इस विभूतिका और योगका ज्ञान यथार्थ।
उस मानवको हो जाती है योगप्राप्ति निश्चय हे पार्थ!॥

5

में सबको पैदा करता हूँ मुझसे सभी वर्त्तते तात !। ज्ञानी ऐसा मान, प्रेमसे मुझको भजते हैं दिनरात ॥

E

बोध परस्पर करते, कहते कया, छगा मुझमें मन प्राण । वे सन्तुष्ट हुए नर भेरे बीच सदा रहते रममाण॥

g o

नित्य योगसंयुत हो, मुझको भजते हुए, उन्हें सखेह । ऐसी मित देता हूँ जिससे मुझे प्राप्त हों निःसन्देह ॥

99

उनपर अनुकम्पा करनेको आत्मामें घुस बिन आयास । तेजस्त्री विज्ञान-दीपसे अज्ञानज तम कर दूँ नास॥

85

## अर्जुनने कहा--

परम ब्रह्म, तुम परम धाम हो और तुम्हीं हो परम पवित्र । आदिदेव तुम निस्य दिन्य हो अन्यय न्यापक पुरुष विचित्र ॥

93

सब ऋषि, नारद असित न्यास मुनि देवल भी यों कहते ईश !। और स्वयं तुम भी ऐसा ही मुझसे कहते हो जगदीश !॥

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां बद्सि केशव। न हि ते भगवन्त्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥

स्वयमेत्रात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १६

वकुमहंस्यशेषेण दिन्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्छोकानिमांस्त्वं न्याप्य तिष्ठसि॥

90

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥

95

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रुणवतो नास्ति मेऽसृतम्॥

38

## श्रीमगवानुवाच-

हन्त ते कथयिण्यामि दिच्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥

20

यहमातमा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥

केशव ! जो मुझसे कहते हो उसे मानता सत्य महान ! । सुर दानव भी मूल तुम्हारा नहीं जानते हैं भगवान !॥

### 34

देवदेव ! हे जगत्पते ! तुम सबके धाता हे भूतेश !। स्वयं आपही विज्ञ आपसे हो पुरुषोत्तम ! हे सर्वेश !॥

### 3 €

वे विभृतियाँ दिन्य आपकी, जिनसे न्याप्त किया संसार । स्वयं आपही कहिये उनको पूर्णतया हे अपरम्पार !।।

### v

मैं कैसे तुमको पहचानूँ सदा तुम्हारा धरता ध्यान । कौन कौन भावोंसे चिन्तन करूँ आपका हे भगवान ! ॥

### 95

निज विभूतियाँ और योग भी विस्तृत कर वतलाओ ईश !। सुनते सुनते सुधा-तुल्य यह तृप्ति नहीं होती जगदीश !॥

### 38

## श्रीभगवान्ने कहा--

अव में तुमको वतलाता हूँ मेरी दिन्य विभूति प्रधान । निश्चय मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है, पार्थ ! सुजान ! ॥

### २०

मैं आत्मा हूँ सब जीवोंमें बसनेवाला एक समान । सब जीवोंका आदि, मध्य हूँ, और अन्त भी मुझको जान ॥

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रिवरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥

23

वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चासि भूतानामसि चेतना॥

२३

रुद्राणां शंकरश्चासि विचेशो यक्षरक्षसाम्। वस्तां पावकश्चासि मेरुः शिखरिणामहम्॥

58

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥
२४

महर्पीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्ष्रम् । यक्षानां जपयक्षोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥

२६

अध्वत्थः सर्वबृक्षाणां देवर्पीणां च नारदः।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिछो मुनिः॥

ःउचैःश्रवसमभ्वानां विद्धि मामसृतोद्भवम्। ंऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्॥

आदित्योंमें विष्णु, ज्योतियोंमें हूँ मैं रवि तेज विशेष। हूँ मरीचि मरुतोंमें मैं ही, नक्षत्रोंमें हूँ राकेश॥

मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, इन्द्र देव-गणमें हूँ धन्य। और इन्द्रियोंमें में मन हूँ, सब जीवोंमें हूँ चैतन्य॥

मैं रुद्रोंमें शंकर एवं रक्ष-यक्ष-गणमें धन-ईश । वसुओंमें पावक, गिरियोंमें मुझको जान सुमेरु गिरीश ॥

### 28

मुझे चृहस्पति पुरोहितोंमें मुख्य जान हे पाण्डुकुमार । सेनापतियों वीच स्कन्द मैं जलाशयोंमें सिन्धु अपार ॥

### २१

महर्षियोंमें हूँ भृगु में ही, वचनोंमें में हूँ 'ओंकार'। स्थावरगणमें शैल हिमालय, यज्ञोंमें जपयज्ञ विचार॥

### ₹

मैं पीपल हूँ सब चृक्षोंमें, सुर-ऋषियोंमें नारद, पार्थ । गन्धवोंमें जान चित्ररथ सिद्धोंमें मुनि कपिल यथार्थ ॥

### २७

अर्थोमें मैं क्षीरसिन्धुका उच्चैःश्रवा अस्य हूँ वीर । और गर्जोमें ऐरावत हूँ तथा नरोंमें राजा धीर ॥

आयुधानामहं चज्जं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥

35

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्॥

50

प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। सृगाणां च सृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्॥

3

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। भाषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी॥

37

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम्॥

33

अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः॥

38

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कोर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा॥

में शस्त्रोंमें वज्र शस्त्र हूँ, कामधेनु गउओंमें जान । भुजगोंमें वासुिक भुजंग हूँ, काम सृष्टि उत्पादक मान ॥

में नागोंमें शेषनाग हूँ, जल्-जीवोंमें वरुण महान । मुझे अर्यमा पितरोंमें गिन, दण्ड-धारियोंमें यम जान ॥

में प्रह्नाद दानवोंमें हूँ प्रसनेवालोंमें हूँ काल। मैं पञ्जओंमें सिंह वली हूँ विहगोंमें हूँ गरुड विशाल॥

33

वायु वेगवानोंमें मैं हूँ शस्त्र-धारियोंमें हूँ राम । मीनवर्गमें मकर, जाह्नवी सरिताओंमें, मेरा नाम ॥

35

सृष्टिमात्रका आदि अन्त हूँ और मध्य हूँ मैं ही पार्थ !। विद्यामें अध्यात्म-ज्ञान हूँ वादिजनोंमें वाद यथार्थ ॥

### ३३

हूँ अकार सारे वर्णोंमें द्वन्द्व समासों-बीच विशाल । और सर्वतोमुखी विधाता हूँ मैं मारत ! अक्षय काल ॥

### ₹8

क्षयकारी हूँ मृत्यु: सभीकी, आगे सबका जन्म-स्थान । कीर्ति, श्री, वाणी, घृति, मेघा,स्मृति, क्षमा स्त्रीगणमें जान ॥ 3.4

वृहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्द्सामहम्। मासानां नार्गशीर्पोऽहसृत्नां कुसुमाकरः॥

3.8

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्तिनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्॥

30

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पारडवानां धनंजयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कंविः॥

३८

द्रएडो दुमयतामंख्यि नीतिरंख्यि जिगीपताम्। मीनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्॥

सर्वभूतानां बीजं सदहमर्ज्जन। न तदस्ति विना यत्सानमया भूतं चराचरम्॥

नान्तोऽस्ति सम दि्क्यानां विसूतीनां परन्तपः। एप तृह्रेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो सया।।

84

यद्यद्विभृतिमत्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा॥ तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्॥

सामगानमें: बृहत्साम हूँ छन्दोंमें गायत्री छन्द्। मासोंमें मैं मार्गशीर्थ हूँ ऋतुओंमें: वसन्त सुखकन्द॥ ३६

हूँ छिलियोंमें यूत पार्थ ! मैं तेज तेजवानोंका एजान । जय, निश्वय हूँ और मुझे ही सत्त्वशीलका सत्त्व बखान ॥

₹७

यादवगणमें वासुदेव हूँ अर्जुन पाण्डुसुर्तोमें आर्य ! । मुनियोंमें मैं व्यासदेव हूँ कवियोंमें हूँ ग्रुकाचार्य ॥ ३८

दण्ड शासकोंमें मैं ही हूँ जयवालोंकी नीति प्रधान ।
गुह्योंमें अति गुह्य मौन हूँ और ज्ञानियोंमें हूँ ज्ञान ॥
३६

जो कुछ बीज भूतवर्गोंका है वह मैं हूँ, इसी प्रकार । मेरे विना चराचर कोई नहीं कहीं भी पाण्डुकुमार !॥

80

मेरे दिन्य विभूतिवर्गका अन्त नहीं तू कभी विचार । वस, दिग्दर्शन-हेतु कहा है यह विभूतियोंका विस्तार ॥

83

वैभव, रुक्ष्मी या प्रभावसे युक्त वस्तु जो है मतिमान!। बस, मेरे ही तेज-अंशसे उपजी हुई उसे त्र जान॥

अथवा वहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥

क तत्तिदिति श्रीमङ्गगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥



अथवा बहुत जानकर इसको क्या करना है ? पाण्डुकुमार !। मैंने अपने एक अंशसे व्याप्त किया है यह संसार ॥ इसवाँ धण्याय समाप्त हुवा ॥१०॥



# एकादशोऽध्यायः

9

## अर्जुन उवाच--

मदनुत्रहाय परमं गुह्यमध्यातमसंक्षितम्। यत्त्वयोक्तं वच्चस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ २

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्षः माहात्म्यमप्रि चाव्ययम्॥

3

प्वमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं प्रमेश्वर। इण्डुमिच्छामि ते क्रपमैश्वरं पुरुपोत्तम॥

2.

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभी । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमञ्ययम्॥

¥

# श्रीमगवानुवाच-

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिच्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ६

पश्यादित्यान्वस्न्रुद्धानश्विनौ महतस्तथा। वहन्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

3

अर्जुनने कहाः—

मुझपर करके कृपा आपने कहा सुगोप्य तत्व अध्यात्म । इससे मेरा सकल मोह यह दूर हुआ है हे सर्वात्म !॥

3

अविनाशी, माहात्म्य और यह जीवोत्पत्ति तथा अवसान । भैंने यह विस्तारसहित सव सुना आपसे हे भगवान ! ॥

₹.

जैसा वर्णन किया आपने निजस्वरूपका हे जगदीश !। है इच्छा मैं दिव्य रूप उस, ईश्वरीयको देखूँ ईश !॥

g

प्रमो ! समझते हो यदि मुझको देख सकूँ मैं वैसा रूप । तो योगेंश ! दिखाओ मुझको वह निज अन्यय रूप अनूप ॥

Ł

श्रीमगवान्ने कहा-

पार्थ ! अनेक प्रकार रंगके और कई जिनमें आकार । ऐसे शतशः दिव्य हजारों मेरे रूप अनूप निहार ॥

.

यह देखो आदिला, रुद्र, नसु, मरुत और अश्विनीकुमार । पहले कभी न देखे होंने ऐसे बहुः आश्चर्यः निहार ॥

इहैकस्यं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यञ्चान्यद्द्रप्टुमिच्छसि॥ Ę

न तु मां शक्यसे द्रप्टुमनेनैव स्वचक्षुपा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥

### संजय उवाच-

एवमुक्त्वा ततो राजनमहायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्॥

90

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतद्र्शनम् अनेकद्व्याभरणं द्व्यानेकोद्यतायुधम् ॥ 99

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्॥

दिवि स्र्यंसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्याङ्गासस्तस्य महात्मनः॥

तत्रैकस्यं जगत्कृतस्तं प्रविभक्तमनेकथा। अपश्यह्वेवदेवस्य शरीरे पार्डवस्तदा॥ O

इस शरीरमें एकत्रित अव देख चराचर सब संसार । और तुझे जो इच्छा हो वह देख इसीमें पाण्डुकुमार !॥

5

उस खरूपको इन नयनोंसे नहीं देख सकता तू पार्थ !। तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ देख योग-ऐश्वर्य यथार्थ ॥

3

## संजयने कहा-

इस प्रकार योगेश्वर हरिने कहकर हे धृतराष्ट्र नृपाल !। दिखळाया अर्जुनको अपना ईश्वरीय वह रूप विशाल ॥

30

उसके बहु मुख और नेत्र थे एवं अद्भुत दश्य अपार !। सुन्दर थे आभूषण उसपर दिन्य अनेक सजे हथियार ॥

### 13

था अद्भुत अनन्त तेजोमय वह अनेक मुखवाला रूप । दिन्य माल्य, पट सुन्दर, धारे दिन्य गन्धसे लिप्त अनूप॥

### 15

यदि नभमें मिल भन्य प्रभाएँ फैलावे रिव एक हजार । तो समता उस दिन्य रूपकी हो सकती है किसी प्रकार ॥

देवदेवके उस शरीरमें पाण्डवने देखा उस काल । नानामाँति विभक्त हुआ भी एकत्रित यह जगत विशाल ॥ 3.5

ततः सं विस्तयाविष्टो हृष्टरोमाः धनंजयः। प्रणम्यः शिरसाः देवं कृताञ्जलिरमापतः॥

9.4

अर्जुन उवाच---

पश्यामि देवांस्तव देव देहे

सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्।

व्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-

मृषींश्चःसर्वानुर्गाश्चःदिव्यानः॥।

9.8

अनेकवाहृद्रवक्त्रनेत्रं

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥

1.0

किरीटिनं गदिनं चिक्रणं चः

तेजोराशिः सर्वतोः दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-

द्वितानलार्कस्य तिमप्रमेयम् ॥

15

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।

त्वमच्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषोः मतो मे॥

1.8

तव विस्मयसे पुळकित होकर निज मस्तकको झुका विशेष । नमस्कार कर हाय जोड यों अर्जुन वोळा हे सर्वेश !॥

91

अर्जुनने कहा-

नाय ! तुम्हारे इस शरीरमें देखूँ सभी देवगण मैं। देख रहा हूँ और अनेकों प्राणिगणोंको इस क्षण मैं॥ ब्रह्माको पद्मासन ऊपर, और सकळ ऋषियोंको भी। तथा देखता हूँ मैं सारे दिव्य रूप अहियोंको भी॥

3 €

नाना बाहु, उदर, मुख, आँखोंयुत निहारता हूँ तुमको । चारों ओर अनन्त-खरूपी मैं निहारता हूँ तुमको ॥ अन्त, मध्य फिर आदि तुम्हारा नहीं दृष्टिमें आता है। विश्वेश्वर ! यह रूप तुम्हारा सकळ विश्वमें पाता है॥

919

मुकुट और ज्ञुभ गदा तथा यह शस्त्र चक्र तुम धरते हो। तेज-पुंज हो सकल दिशायें अधिक दीप्तिमय करते हो॥ अप्रमेगरूपी हो भगवन् ! दुर्निरीक्ष्य हो यहाँ वहाँ। दीप्त अग्नि रविके सम तुमको देख रहा हूँ जहाँ तहाँ॥

35

परब्रह्म हो तुम्ही, जानने योग्य ज्ञान हो सब जगके। तथा आप ही प्रमी !मनोहर पर निधान हो सब जगके॥ निह्य सनातन धर्मोंके तुम रक्षक हो अविनश्वर भी। मुझे जान पड़ता है तुम हो नाथ!सनातन नरवर भी॥

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-

मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्।

पश्यामि त्वां दीप्तद्वताशवक्त्रं

खतेजसा विश्वमिद्ं तपन्तम्॥

20

द्यावापृथिक्योरिद्मन्तरं हि

व्याप्तं त्वयैकेन दिशक्ष सर्वाः।

दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुत्रं तचेदं

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्॥

59

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति

केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति।

सस्तीत्युक्त्वा महर्पिसिद्धसंघाः

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कळाभिः॥

??

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या

विश्वेऽश्विनी मरुतंश्चीष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥

नहीं आदि मध्यान्त तुम्हारा तुम अनन्त बळकारी हो । हो अनेक भुजशाळी प्रभु तुम! रविशशिळोचन-धारी हो ॥ जळती हुई प्रचण्ड अग्निकी ज्ञाला सम मुख धरते हो । तुम्हें देखता हूँ खतेजसे तप्त विश्वको करते हो ॥

२०

व्याप्त किया तुमने ही भूमी और स्त्रगंके अन्तरको । पूर्ण कर रखे तथा तुम्हीने सब दिश और दिगन्तरको ॥ अद्भुत, उम स्त्ररूप आपका देख धैर्य निज खोते हैं। अहो । महात्मन् । इससे तीनों छोक व्यथित अति होते हैं॥

53

ये शरणमें देवगण सव आ रहे हैं आपके। डर कर कई कर जोड़ते गुण गा रहे हैं आपके॥ सिद्ध और महर्षि सारे स्वस्ति-वाक्य सुना रहे। स्तोत्र नाना पढ़ तुम्हारी सव प्रशंसा गा रहे॥

२२

रुद्र और आदित्य तथा वसु, पितर और सुर, साध्य सभी । और अश्विनीकुमार, विश्वेदेव तथैव मरुद्रण भी ॥ यक्ष और गन्धर्व, असुरगण, सिद्ध यहाँपर स्थित होते । देख रहे हैं नाय । तुम्हें मनवीच सभी विस्मित होते ॥

क्षं महत्ते वहुवक्वनेत्रं

सहावाहो वहुवाहुरुपादम्॥

बहुद्रं बहुद्धाकरालं

द्र्या लोकाः प्रव्यथितास्त्रथाह्म् ॥

38

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं

व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्।

द्रप्रा हिःत्वां प्रव्यथितान्तरात्मा

धृतिं न विन्दामिशमं च विष्णो ॥

24

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि

ह्रष्ट्रैव कालानलसम्बिमानि।

दिशो न जाने न लमे च शर्म

असीद देवेश जगित्रवास II

35

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपालसंधैः।

भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासी

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः॥

रूप आपका बहुत बड़ा है बहुत नेत्र मुखबाला है। महाबाहु ! बहु जंघोंत्राला बहुत चरण भुजवाला है ॥ उदर अनेक तथा वह भीषण डाढोंयुक्त कराल महा। इसे देख सब लोक और मैं भगवन् ! भयसे काँप रहा ॥

### २४

नमसे भिडा हुआ चुति-संयुत और अनेकों रँगवाळा। भीषण जबड़े खुले, चमकते दीर्घनेत्र, इस ढँगवाला ॥ देख रूप ऐसा हे विष्णो ! मनमें अति घवराता हूँ। चैर्य नहीं में धर सकता हूँ, नहीं शान्तिको पाता हूँ॥

डाढोंसे विकराळ तुम्हारे ये भीषण मुख हैं ऐसे। अति प्रचण्ड हो प्रलयकालकी आग धघकती हो जैसे ॥ इन्हें देख दिग्भ्रम होता है मुझे नहीं है श्रेय अहो। हे देवोंके नायक भगवन् ! जगदाधार ! प्रसन रहो ॥

-और प्रभो ! धृतराष्ट्र भूपके आकर ये सारे छड़के। जो सहाय राजे आये हैं वे भी इनके सँग पड़के ॥ भीष्त और आचार्य द्रोण फिर भट कर्णादिक सारे जो । ने अपने सँग लिये हुए ही योघा मुख्य हमारे जो ॥ 10

वक्ताणि ते त्वरमाणा विशन्ति

दंश्राकराळानि भयानकानि।

केचिद्विलया दशनान्तरेषु

संदृश्यन्ते चूर्णितैश्चमाङ्गैः॥

२५

यथा नदीनां वहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथातवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राख्यभिविज्वलन्ति ॥

35

यथा प्रदीप्तं इवलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्वाणि समृद्धवेगाः॥

३०

हेलिहासे प्रसमानः समन्ताङ्कोकान्समप्रान्वदनैर्वलिद्धः। तेजोभिरापूर्व जगत्समप्रं भासस्तवोद्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥

31

आख्याहि में को भवानुत्रह्मो

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्।

विद्यातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं

न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम् ॥

डाढोंसे विकराल बदन जो करते शब्द कड़ाकड़ हैं। इनमें ये सारे भट आकर घुसते नाथ! धड़ाधड़ हैं॥ ये कितने ही बीर आपके दाँतोंबीच दवे अब हैं। मस्तक कुचले गये जिन्होंके ऐसे ये दिखते सब हैं॥

२म

जलप्रवाह नदियोंके गिरते हैं समुद्रमें शीव्र यथैव। तेजोमय तव मुखमें सारे बीर लोकके गिरें तथैव॥

35

जैसे जळती हुई अग्निमें वड़े बेगसे गिरें पतंग। मरनेको वैसे इस मुखमें मानव गिरें वेगके संग॥

0

ज्विलत मुखोंसे लोग निगल कर जिह्ना चाट रहे हो आप । कर जग न्याप्त तुम्हारी चुतियें चमक रहीं घर उम्र प्रताप ॥

3 3

ऐसे उग्र रूपके धारक आप कौन हैं कहिये ईरा । हो प्रसन्न मुझपर, है मेरा नमस्कार तुमको जगदीश !।। आदि-पुरुष ! हो कौन आप, यह मुझे जानना है भगवान !। क्योंकि तुम्हारी इस प्रवृत्तिका नहीं मुझे कुछ भी है ज्ञान ।।

श्रीमगवानुवाच-

कालोऽस्मि लोकक्ष्यकृत्प्रबृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपित्वां न अविष्यन्ति सर्वे येऽचस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥

३३

तस्मास्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रृत्मुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धम् । मयेवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्॥

इष्ट

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रयं च

कर्णं तथान्यानिष योधवीरान् ।

मयाहतांस्त्यं जहिमाव्यथिष्टा

युध्यस्व जेतासि रणे सपद्वान् ॥

३४

संजय उवाच---

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भ्य एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य॥

### श्रीमगवान्ने कहा-

मैं अत्यन्त विशाल काल हूँ, हूँ लोकोंका भी क्षयकार । और यहाँपर मैं आया हूँ लोकोंका करने संहार ॥ द यदि कुछ न करे तो भी ये सेनाओंमें जो हैं बीर । सभी नष्ट होनेवाले हैं ऐसा सल्य जान रण-धीर !॥

### 33

इस कारण उठ सुयश प्राप्त कर और जीत छे सब रिपु-छोग ।
फिर कर हर्षसहित इस सारे अति सम्पन्न राज्यका मोग ॥
मैंने ही पहछे हे भारत । मार दिया है इन्हें यथार्थ।
बस केवछ निमित्त बनकर ही इस रणमें आगे हो पार्थ ।

#### 8

भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, द्रोण या अन्य सभी जो बीर महान । मैं तो इनको पहलेसे ही मार चुका हूँ ऐसा जान ॥ ऐसे इन सब मरे हुओंको हे भारत! अब त् भी मार। एमें लड़ मन मत खेदित कर शत्रु जायँगे निश्चय हार।

### 4

## संजयने कहा-

करावके इस भाषणको सुन राजन् ! अर्जुन दरा महान । गद्गद हो, कर जोड़ नम्र हो, कर प्रणाम यों कहा निदान ॥ ३६ .

अर्जन उवाच---

स्थाने हृपीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो इवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥

३७

कस्माच ते न नमेरत्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्ततपरं यत्॥

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥

वायुर्वमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥

नमः पुरस्ताद्थ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्वः॥ ğέ

## अर्जुनने कहा-

जगत तुम्हारे कीर्तनसे है अति हर्पित अनुरक्त विशेष । तुमसे डरकर असर भागते दशों दिशाओं में सर्वेश !॥ सिद्धसंघ भी तमको ही सब नमस्कार करते हैं ईश !। इन छोगोंका ऐसा करना उचित सर्वदा है जगदीश !॥

तुम हो कारण आदि ब्रह्मके और श्रेष्ठ उनसे यह ख्यात । अभिवन्दन क्यों नहीं कोरंगे प्रभो ! आपका वे दिन-रात ॥ हे देवेश अनन्त! आप ही हो सत् असत् जगत् आधार। अक्षर तत्त्व तुम्हीं हो हे हिर ! जो है इन दोनोंसे पार ॥

आदि-देव हो पुरुष पुरातन जग-आधार तुम्ही भगवान!। ज्ञाता ज्ञेय श्रेष्ठ धाम हो व्याप्त तुम्हीसे विश्व महान ॥

वायु, अग्नि, यम, वरुण, प्रजापति, प्रपितामह राशि हो करतार। बार बार है तुमको मेरे हे भगवान ! प्रणाम हजार॥

हे सर्वात्मक! है सम्मुखसे मेरा तुम्हें प्रणाम विशेष। पीछेसे है सभी ओरसे नमस्कार तुमको सर्वेश !॥ अतुल वीर्य है और आपका अमित पराक्रम है, जगदीश !। तुम यथेष्ठ हो सबको, इससे तुम्ही कहाते सबके ईश ॥

संबेति मत्वा प्रसमं यदुकां हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्त्रणयेन चापि॥

85

यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥

કર

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। नत्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो **छोकत्रयेऽप्यप्रतिसप्रभाव** 

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीख्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः व्रियः व्रियायाईसि देव सोहुम् ॥

मित्र मानकर मैंने तुमको वचन कहे जो कुटिल प्रमादि । अरे कृष्ण ! ओरे ओ यादव ! और सखे ! प्रियवर इस्पादि ॥ यह सब मैंने कहा भूलसे अथवा कहा प्रेम मन मान । क्योंकि तुम्हारी महिमाको मैं नहीं जानता या मगवान ! ॥

### ४२

और किया हो तिरस्कार जो मैंने कभी हँसीके साथ। खेल-कूदमें और शयनमें आसन या मोजनमें नाथ!॥ कहीं अकेलेमें अथवा दश पुरुषोंके सम्मुख यदुराज!। हे अमेय गुणवाले! उसकी क्षमा माँगता हूँ मैं आज॥

### 83

पिता चराचर सकल लोकके प्रभो ! आपही हो भगवान ! ।
पूजनीय हो और आपही गुरुओंके भी प्रगुरु महान ॥
नहीं आपसे बढ़कर कोई नहीं आपके तुल्य स्वभाव ।
हो भी कैसे, इस जगमें है ऐसा अतुलित कहाँ प्रभाव ॥

#### 88

पिता पुत्रके, सखा सखाके जैसे प्रेमी प्रियके अर्थ। क्षमा करे, वैसे मेरे भी सहनेको हैं आप समर्थ॥

अहृष्टपूर्वं हणितोऽस्मि हृष्ट्या भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास॥

१६

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वसूर्ते॥

80

# श्रीमगवानुवाच--

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्॥

85

त वेदयक्षाध्ययनैर्न दानै-र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुप्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृष्ठोके द्रप्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर॥

पहले कभी न देखा था जो वही आपका रूप निहार । मुझे हर्प भी हुआ, और है मन भयसे भी व्यथित अपार ॥ जगदाधार आप अब मुझपर हो प्रसन्न हे यादव भूप !। देव देव ! दिखलाओ मुझको पहलेवाला वही स्वरूप ॥ ४६

शिर किरीट, हो गदा और शुभ चक्र हाथमें हो भगवात !!
मुझे देखनेकी इच्छा है तुमको प्रभु अब प्रथमसमान !!
हे हजार भुज धरनेवाले ! उसी रूपको फिरसे धार !
दर्शन दो अब चार भुजोंसे होकर प्रकट विश्वभरतार !!!

#### 80

### श्रीभगवान्ने कहा-

अर्जुन तुझपर, प्रसन्न होकर दिखलाया है भैंने रूप। आत्मयोगके द्वारा यह सब इस जगमें है परम अनूप॥ तेजोमय अनन्त क्षति अद्भुत विश्वमयी है आब तथापि। मेरे इस स्वरूपको देखा नहीं किसीने पूर्व कदापि॥

#### 82

मनुज-लोकमें कोई मेरा ऐसा विश्वखरूप महान । वेदयज्ञसे कमेंसि या उत्तम करनेसे भी दान ॥ खाच्याय या उग्रतपोंकी प्रबल प्रेरणासे भी पार्य!। नहीं देख सकता है, जैसा दले देखा इसे यथार्थ॥

मा ते व्यथा मा च विमूदभावो द्रष्ट्वा रूपं घोरमीद्रङ्ममेदम्। व्यपेतभीः त्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपिमदं प्रपश्य॥

40

### संजय उवाच-

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आध्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥

43

## श्रर्जुन उवाच--

दृष्ट्वेदं मानुपं रूपं तव सौम्यं जनार्द्न। इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥

५२

## श्रीभगवानुवाच--

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥

ષર

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविघो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥

48

भक्त्या त्वनन्यया शक्य सहमेवंविधोऽर्जुन । बातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥

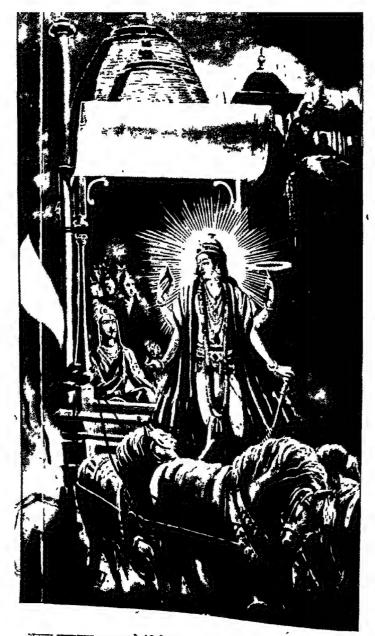

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ग्रातं हर्ष्टं च 🖘 –

घोर स्वरूप देखकर मेरा व्यथित मूढ मत हो रणधीर !। भय तजकर सन्तुष्ट चित्तसे रूप निहार वही फिर वीर !॥

40

### संजयने कहा-

ऐसा कह कर वासुदेवने दिखलाया फिर वही स्वरूप। डरे हुएको धेर्य वॅंधाया धरकर सौम्य शरीर अनूए॥

43

## अर्जुनने कहा-

कृष्ण ! देखकर सौम्य तुम्हारा नरततुधारी रूप महान । मेरा मन अब हुआ ठिकाने सावधान हूँ प्रथमसमान ॥

43

### श्रीभगवान्ने कहा-

जिस खरूपको तुने देखा वह इस जगमें अति दुर्दर्श । इसे देखनेको सुरगण भी रखते अपने मनमें तर्ष॥

४३

नहीं वेदसे यज्ञ दानसे तथा नहीं तप भी कर घोर ! जैसा तूने देखा वैसा देख नहीं सकता हैं ओर !!

48

परम अनन्य भक्तिसे ही तो ऐसा भी मैं पार्थ अवश्य । सत्यतत्त्वसे मिल्ने लायक ज्ञेय तथा होता हूँ दृश्य ॥ \*\*

यत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाएडव॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्प्रनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥



मत्पर हो, मेरे हित करता कर्म, भक्त मम संगविहीन। जो निर्वेरी सब जीवोंमें होता है वह मुझमें छीन॥ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥



# द्वादशोऽध्यायः

ĝ

अर्जुन उवाच-

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमन्यकं तेषां के योगवित्तमाः॥ २

## श्रीभगवानुवाच-

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यकः पर्युपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमचलं भ्रुवम्॥

ષ્ટ

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥

Ł

क्के शोऽधिकतरस्तेपामन्यकासकचेतसाम् । अन्यका हि गतिर्दुःखं देहबद्धिरवाप्यते॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥

# बारहवाँ अध्याय

١

अर्जुनने कहा-

ऐसे निलयुक्त होकर जो भक्त तुम्हें भजते दिन-रात । जो अन्यक्त ब्रह्म जपते हैं इनमें श्रेष्ठ कौन है तात ?।।

₹

## श्रीभगवान्ने कहा-

मुझमें मन दे, नित्ययुक्त हो, अति श्रद्धासे मेरा ध्यान । जो करते हैं, मेरे मतसे, उत्तम योगी उनको जान॥

ર

अनिर्देश्य, अन्यक्त, अचल, जो सर्वन्यापी, है अविनश्य । उस क्रूटस्थ, अचिन्त्य ब्रह्मको भजे इन्द्रियोंको कर वश्य ॥

8

वश कर इन्द्रिय-वृन्द सर्वदा रखते साम्यबुद्धिका योग । सर्वभूत-हितमें रत रह, वे प्राप्त मुझे ही होते छोग॥

¥

जो अन्यक्त-सक्त हैं उनको महा अधिक होता है क्वेश । क्योंकि देहधारी इस गतिको पहुँचे पाकर दुःख विशेष ।।

Ę

जो सारे कर्मोंको मुझमें अर्पण कर मत्पर हो, घ्यान । नित्य अनन्य योगसे धरते मुझको भजते हैं मतिमान ॥

नेपामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि र्नाचरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥

मञ्जेब मन आधत्स्व मिय वुद्धि निवेशय। निवसिप्यसि मञ्जेव अन ऊर्ध्वं न संशयः॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोपि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय॥

1.

अभ्यासेऽप्यसमधाँऽसि मर्ट्यापरमो भव। मद्र्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥

अथैतव्प्यशकोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥

श्रेयो हि ज्ञानमस्यासाज्ज्ञानाद्यानं विशिप्यते। ध्यानात्क्रमेफल्ट्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥

अहेष्टा सर्वभृतानां मैतः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः श्रमी॥

Ġ

मुझमें चित्त लगानेवाले उन लोगोंको, पाण्डुकुमार!। मृत्युरूप इस जग-सागरसे झट कर देना हूँ उद्घार॥

Ξ

ेंग्रे मुझमें चित्त लगा, मित मुझमें स्थिर करके सस्तेह । इसके पीछे मुझमें भारत ! बास करेगा निःसंदेह ॥

3

यदि मुझमें मन भलीमाँतिसे स्थिर करते न वने रणधीर !। तो अभ्यासयोगसे मुझको पानेकी इच्छा रख वीर !॥

jo

यदि अभ्यास न भी कर सकता तो मेरे हित कर तू कर्म। मेरे छिये कर्म करनेसे तू पानेगा निश्चय शर्म॥

3 8

यह भी हो न सके तुझसे तो अर्जुन ! कर तू मेरा योग । मेरा आश्रय छे, मन वश रख, कर्म-फर्लोका तजकर भोग ॥

**१**२

ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यासयोगसे और ज्ञानसे उत्तम ध्यान । श्रेष्ठ ध्यानसे त्याग कर्म-फल, मिल्ठे त्यागसे ज्ञान्ति महान ॥

93

द्वेष-रहित सब जीवोंका हो मित्र, क्षमा-युत, ममता त्याग । बिना अहंकृत और दयामय, सुख-दुखमें जो सम बड़भाग ।।

संतुष्टः सततं योगी यतातमा दृढनिश्चयः। मर्च्यर्पितमनोबुद्धियों मञ्जकः स मे प्रियः॥

94

यसात्रोद्धिजते लोको लोकाकोद्विजते चयः। हर्पामपमयोद्वेगैर्मुको यः स चमे प्रियः॥ १६

अनपेक्षः शुचिर्द्क्ष उदासीनो गतन्त्रथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गकः स मे प्रियः॥

यो न हप्यति न हे प्टि न शोचिति न काङ्झिति । शुमाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥

35

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःसेषु समः सङ्गविवर्जितः॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः खिरमिक्मिक्मान्मे प्रियो नरः॥

Şο

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्ध्याना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥

क तस्तिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषम्म बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे मक्तियोगो नाम द्वादशोऽच्यायः॥ १२॥

जिसके मुझमें सदा बुद्धि मन तुष्ट हुए रहते हैं सक्त । दृढ निश्चयवाला, स्थिर मनका मुझको प्यारा ऐसा भक्त ॥

94

जिससे जनको होश न होता और न जनसे जिसको हेश । हर्प, विपाद, क्रोध, भयसे जो मुक्त, वही प्रिय मुझे विशेष ॥ १६

जो पवित्र, निरपेक्ष, दक्ष हो, उदासीन हो, विना विकार । सर्वारम्भ तजे हों जिसने मुझे भक्त प्रिय वह स्वीकार ॥

10

हर्प द्वेप न होते जिसके नहीं शोक या इच्छावान । कर्म-शुभाशुभ फल त्यागे हों वही मुझे जन प्रिय त् जान ॥

5

जिसे बरावर शत्रु-मित्र हैं, मान और अपमान समान । शीत,उप्ण,सुख दुख सम जिसको जो हो संग-विहीन सुजान ॥

38

निन्दा-स्तुतिमें सम, मौनी हो, मिले उसीमें हो सन्तुष्ट । जो अनिकेत,बुद्धि स्थिर जिसकी मुझे भक्त नर वह प्रिय पुष्ट ॥

ę o

अमृत धर्म-युत यह जो मैंने कहा, इसे जो हो मिनिष्ठ । करते हैं आचरण, मुझे वे प्रिय होते हैं मक्त वरिष्ठ ॥

बारहवाँ श्रन्याय समाप्त हुश्रा ॥ १२ ॥

# त्रयोदशोऽध्यायः

9

## श्रीभगवानुवाच-

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतचो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥

5

क्षेत्रकं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रक्षयोर्ज्ञानं मतं मम॥ ३

तत्सेत्रं यञ्च याहुक्च यहिकारि यतश्च यत्। स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु॥ .

8

ऋषिभिर्वहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्। त्रह्मस्त्रपदैश्चैव हेतुमिद्धिविधितैः॥

٩

महाभूतान्यहंकारो वुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥

Ę

इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्स्रेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्॥

# तेरहवाँ अध्याय

श्रीभगवान्ने कहा-

इस शरीरको बतलाते हैं कुन्तीनन्दन ! क्षेत्र अनूप। इसे जानता है जो, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ सुरूप॥

?

हे भारत ! तू जान मुझे ही क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ महान । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान भी है बस मेरा ही वह ज्ञान ॥

3

वह क्षेत्र जो कुछ, जैसा है, जिससे है, जो उसे विकार । जिस प्रभावका है, वह सुन त् सुसंक्षेपसे पाण्डुकुमार ! ॥

1

पृथक् पृथक् ऋषियोंने गाया है छन्दोंमें बहुत प्रकार । ब्रह्मसूत्रके सकल पदोंसे निश्चित हुआ सहेतु विचार ॥

Ł

महाभूत-गण, अहंकार फिर बुद्धि तथा अन्यक्त पदार्थ । दसों इन्द्रियाँ तथा एक मन, पाँच विषय इन्द्रियके पार्थ !॥

ξ

इच्छा द्वेष तथा सुख दुख भी और चेतना धृति संघात । इस समुदाय-तत्त्वको कहते क्षेत्रं, विकारसहित, हे तात !॥

अमानित्वमद्ग्मित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। शाचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥

5

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्मसृत्युजराच्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्

असक्तिरनभिष्यङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि

99

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा॥

बेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्तुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमङ्कोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥

निरिममानिता, दम्भहीनता, क्षमा, अहिंसा, आर्जवबुद्धि । गुरुजनकी उपासना, स्थिरता, मनका निग्रह, और विश्चद्धि ॥

विषयोंसे वैराग्य धारना अहंकारका करना शोष । जन्म, मरण, वृद्धत्व, रोग दुख इनमें सदा देखना दोष ॥

ŧ

गृहदारासुतमें विरक्ति हो अनासक्त भी रहे तथैव। इष्ट अनिष्ट प्राप्तिसे मनकी चृत्ति एक-सी रखे सदैव॥

और अनन्यभावसे मुझमें रखे सर्वदा निश्चल भक्ति । नित रहना एकान्त स्थानमें विषयी जनसे रखे विरक्ति ॥

99

नित्य ज्ञान अध्यात्म समझना फिर विचारना तत्त्वज्ञांन । इनको कहते ज्ञान, अन्य जो हैं इनसे वे सब अज्ञान ॥

35

जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त हो ऐसी अव कहता हूँ बात । परम्रह्म वह आदिरहित न 'सत्' तथा न 'असत्' है तात !॥

१३

हाय, पैर, आँखें, मुख, मस्तक, और कान उसके सब ओर। और वही हे भारत ! जगमें न्याप रहा सबमें सब ठौर ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असकः सर्वभृज्ञैव निर्मुणं गुणभोकृ च॥

दहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। स्क्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्मितम्। भ्तमर्ज् च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चं॥ 99

ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्॥ 95

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। एतद्विज्ञाय मञ्जावायोपपद्यते॥ मङ्क

38

प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादी उभावपि। विकारांश्च गुणांश्चे व विद्धि प्रकृतिसंभवान्॥

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥

इन्द्रिय-गणका गुण-प्रकाशक भी न रखे इन्द्रिय-संयोग । हो असक्त भी सबका पालक निर्मुण भी करता गुणभोग ॥

### 94

वह सब भूतोंके भीतर है, बाहिर है चर अचर तथैव। मूक्ष्म हेतुसे अविज्ञेय है, दूर और है निकट सदैव॥

### į

वह अविभक्त हुआ भी सबमें है विभक्त-सापाण्डुकुमार ! । पैदा करता, पालन करता, ज्ञेय, वही करता संहार ॥

सब तेजोंका तंज वही है, तमसे पर वही है ध्येय। सबके हृदयोंमें वह स्थित है, ज्ञान-गम्य है उत्तम ज्ञेय॥

### 9=

इस प्रकार संक्षिप्त कहा यह क्षेत्र, ज्ञेय, संयुत विज्ञान । पाता है मेरे स्वरूपको, मेरा भक्त इसे दृढ जान ॥

#### 38

प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं ऐसा समझो पाण्डुकुमार ! । सदा प्रकृतिसे पैदा होते ये सारे गुण और विकार ॥

#### 40

यही प्रकृति पैदा करती है हे भारत ! सब कारण कार्य । और पुरुष अनुभव करता है सुख दुखका यों कहते आर्य ॥

### Ş۶

पुरुपः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिज्ञान्गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजनमसु॥ źź

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोका महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुपः परः॥

23

य एवं बेचि पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥

58

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥

अन्ये त्वेचमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव सृत्युं श्रुतिपरायणाः॥

35

यावत्संजायते किंचित्सस्वं स्वावरजङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रवसंयोगात्तविद्वि भरतर्पभ 🛚

समं सर्वेषु भूतेषु तिग्रन्तं परमेश्वरम्। विनस्यत्वविनस्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥

#### ₹3

पुरुप प्रकृतिमें सुस्थित होकर प्रकृति-गुणोंका करता भोग । असत् और सत् योनि-जन्मका कारण है गुणका संयोग॥

### २२

उपद्रष्टा, अनुमोदन करता, भर्ता, भोक्ता तथा महेश । इस शरीरमें कहलाता है परमात्मा पर पुरुष-विशेष ॥

इस प्रकारसे पुरुष प्रकृतिको गुणोंसहित जो छेता जान । कैसा ही वर्ताव करो वह, पुनर्जन्म उसका मत मान॥

### 58

आत्माको अपनेमें कोई आप व्यानसे देखे धार !। और सांख्यसे, तथा योगसे, कर्म-योगसे कोई वीर !॥

### २५

अन्य अजान लोग औरोंसे सुन सेवन करते दिनरात।
सुने हुएमें रत, वे भी जन तर जाते हैं भवसे तात!।।
२६

तुम ऐसा जानो इस जगमें स्थावर जंगम सकल पदार्थ । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योगसे पैदा होते हैं हे पार्थ !॥

### २७

भूतोंके मिटनेपर भी जो मिटे न उनमें रहे समान। इसे देखता ऐसे जो नर वही तत्त्व छेता पहचान॥

### रम

समं पश्यन्हि सर्वत्र समत्रस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥ 30

यदा भूतपृथग्भावसेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्सायमन्ययः शरीरस्थोऽपि कीन्तेय न करोति न लिप्यते॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथातमा नोपछिप्यते॥

### 33

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥

क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये बिद्धर्यान्ति ते परम्॥ ॐ तत्सिदिति श्रीमर्मगवद्गीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीऋणार्जुन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

सदाकाल परमेश्वरको सम रूप जानता सबमें ज्याम । घात न अपनी आप करे जो वही ब्रह्मको होता प्राप्त ॥ 38

माया करती सब कर्मोंको ब्रंह्म नहीं करता कुछ कार्य। इस प्रकार जो पुरुष देखता वही देखता सब कुछ आर्य!॥

सब भूतोंका प्रथक्भाव जब दिखने लगे एकमें पार्थ!। फिर विस्तार उसीसे उसका तव हो ब्रह्म-प्राप्ति यथार्थ॥

### ₹ 9

यह अनादि निर्गुण होनेके कारण परमात्मा अविकार । देहस्थित भी कर्म न करता नहीं लिस हो पाण्डुकुमार !॥

गगन सूक्ष्म होनेसे होता सर्वन्यापी यथा न लिप्त । यह आत्मा तनमें सर्वत्र स्थित भी होता तथा न लिस ॥ 23

इन सारे छोकोंको करता एक प्रकाशित भानु यथैव। हे अर्जुन ! परमात्मा सारे छोक प्रकाशित करे सदैव ॥

ज्ञानदृष्टिसे ऐसे जाने देह ब्रह्मको जो पर्याप्त । फिर भूतोंकी प्रकृति-मोक्षको समझे, उसे ब्रह्म हो प्राप्त ॥ तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

9

## श्रीभगवानुवाच-

परं भूयः प्रबक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यन्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गर्ताः॥

ş

इदं ज्ञानभुपाथित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥

3

मम योनिर्महर्ब्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥

S

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजवदः पिता॥

ť

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंमवाः। निवधन्ति महावाहो देहे देहिनमञ्ययम्॥

Ę

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकपनामयम्। सुखसङ्गेन वञ्जाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥

# चौदहवाँ अध्याय

١

### श्रीभगवान्ने कहा-

फिर वतलाता हूँ मैं तुझको सब ज्ञानोंसे उत्तम ज्ञान। परम सिद्धि पा गये लोकमें सारे मुनि-जन इसको जान॥

3

इसका आश्रय लेकर मुझमें एक-रूपता पाये लोग। सृष्टिकालमें जन्म न पाते तथा प्रलयमें दुखके भोग॥

9

प्रकृति योनि है मेरी इसमें करता हूँ मैं गर्भाधान। फिर होता है इससे सारे भूतोंका संभव, यह जान॥

9

सकल योनियोंमें होती हैं विविध मृर्तियाँ, हे कौन्तेय । उन सबकी यह प्रकृति योनि है, में हूँ पिता बीजप्रद-ध्येय ।

Ł

पैदा हुए प्रकृतिसे ये सब सत, रज, तम, गुण पाण्डुजुमार!। ये देहीको इस शरीरमें बाँधे जो है विना विकार॥

Ę

निर्मल है इसलिये प्रकाशक निरुपदवी सत्त्वगुण आप । ज्ञान और सुखसे देहीको बद्ध करे सुन हे निष्पाप !॥ १२

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निवधाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदैहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबधाति भारत॥

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। **ज्ञानमाञ्चत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥** 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चीव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विचृद्धं सत्त्वमित्युत॥

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ॥

93

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥

रागात्मक रजगुण है इससे हो तृष्णा, आसक्ति महान । वाँघ डालता कर्म-संगसे यह प्राणीको पार्थ सुजान !॥

तम अज्ञानज है जीवोंको डाले मोहबीच भरपूर । फिर प्रमाद, आलस्य, नींदसे प्राणीको बाँधे, हे शूर्!।

सुखर्मे सत्त्व, कर्ममें रजगुण करता है आसक्ति महान । करे प्रवृत्ति प्रमादवीच तम, प्राणीका ढक कर सब ज्ञान ॥

रज तम हटे सत्त्रगुण होता, सत तम हटे रजोगुण जान । सत्त्व और रजके हटनेसे तम पैदा होता, यह मान ॥

इस शरीरके सब द्वारोंमें जब हो भन्य प्रकाश विशाल । तब ऐसा जानो कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ रहता उस काल ॥

कर्मारम्भ, प्रवृत्ति कर्ममें, स्पृहा, अशान्ति, प्रलोभ महान । ये पैदा होते जब अर्जुन ! तत्र रज बढ़ा हुआ तू जान ॥

92

अप्रकारा, कर्मोंमें आलस और प्रमाद, विमोह तयैव। ये होते उत्पन्न पाण्डुसुत ! ज़ब, तम बढ़ता तभी सदैव ॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥ तदोत्तमविदां

94

रजिस प्रख्यं गत्वा कर्मसङ्ख्यु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूहयोनिषु जायते॥

3 €

कर्मणः सुकृतस्याहुः सास्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःसमज्ञानं तमसः फलम्॥

सत्त्रात्संजायते ज्ञानं रजसो छोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥

95

कर्घ्यं गर्च्छन्ति सत्त्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जञ्चन्यगुणवृत्तिस्या अश्रो गच्छन्ति तामसाः॥

नान्यं गुणेस्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेम्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःसैविमुक्तोऽमृतमश्जुते

सत्त्व बुद्धिके समय मनुज जो करता निज शरीरका त्याग । वह उत्तम तत्त्वज्ञ, सुरोंके लोक-बीच जाता वड़माग॥

34

देह रजोगुणमें जो छोड़े यह होता है कर्मासक । और तमोगुणमें जो मरता वह होता है मृद्ध अभक्त ॥

١٤

पुण्यकर्मका फल मिलता है जनको निर्मल सच्च प्रधान । दुःख रजोगुणका फल होता और तमोगुण-फल अज्ञान ॥

10

ज्ञान सत्त्वमें पैदा होता, लोम रजोगुणसे हो एक । और तमोगुणसे होते हैं मोह, प्रमाद तथा अविवेक॥

95

सात्त्रिक जन स्वर्गादि लोकको पाते राजस मध्यम लोक । और तमोगुणमें स्थित जनको सदा अधोगित मिले सशोक ॥

3 8

द्रष्टा जन जो यही देखता, कर्ता नहीं गुणोंसे और । तथा गुणोंसे परको जाने वह पाता है मेरी ठौर ॥

Şo

जो जन कारणरूप जीत है इस शरीरके ये गुण तीन । जन्म, मरण, बृद्धत्व दुखोंसे हो विमुक्त, वह मुश्लमें ठीन ॥ . 53

### -सर्नुन उवाच-

कैर्लिङ्गेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः ऋथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ şş

### श्रीमगवानुवाच-

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाएडच। न हेिए संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति॥ 55

उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेदुन्ते॥

समदुःबसुबः सस्यः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥

34

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपश्लयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥

3,6

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यतान्त्रह्मभूयाय कल्पते॥

१८३

### सर्जुनने कहा-

किन चिन्होंसे गुणातीत हो जन, उसका कैसा आचार!। यह वतलाओ, नर जाता है परे गुणोंसे कौन प्रकार ?॥

२२

### श्रीमगवान्ने कहा-

पार्थ ! प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह ये हों तो, करे न इनसे देव । और न हो तो इनकी मनमें इच्छा तनिक न करे विशेष ॥

23

कभी गुणोंसे चिलत न हो जो उदासीन-सा हो आसीन । गुण ही गुणमें वर्त रहे, यों जान, रहे स्थिर डिगै कभी न ॥

सुखदुखमें सम, स्वस्य, जानता तुल्य मृत्तिका, पत्यर, खर्ण। प्रिय-अप्रियमें तुल्य, धीर, जो निन्दा-स्तुतिमें सम दे कर्ण ॥

₹₹

जिसे मान अपमान एक हों, सम हो शत्रु-मित्रका पक्ष । काम्य-कर्म-आरम्भ तजे जो गुणातीत वह है नर दक्ष ॥

एकनिष्ठ जो भक्ति-योगसे मुझको भजता है दिनरात । गुणातीत होकर वह मानव मिळता ब्रह्मरूपमें तात!॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्यान्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगर्शस्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगी नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥



अन्यय अमृतस्वरूप ब्रह्मकी भारत ! मुझे प्रतिष्ठा जान । शास्त्रत धर्म तथा ऐकान्तिक सुखका भी मैं ही हूँ स्थान ॥ चौद्र्सा अध्याय समाप्त हुआ ॥१४॥



### पञ्चदशोऽध्यायः

9

श्रीमगवानुवाच-

ऊर्ध्वम्हमधःशासमध्वत्यं प्राहुरच्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्॥

₹

अध्योध्यं प्रस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अध्य म्लान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके॥

३

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । अभ्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छिरवा ॥

8

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणी॥

ب

निर्मानमोहा जितसङ्गद्योपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। इन्हें विमुक्ताः सुखदुःखसंवैर्गच्छन्त्यमृहाः पदमव्ययं तत्॥

Ę

न तङ्गासयते सूर्यों न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥

# पन्द्रहवाँ अध्याय

2

### श्रीभगवान्ने कहा---

जड़ ऊपर शाखाएँ नीचे ऐसा अन्यय पीपल एक । बेद पत्र हैं जिसके, ऐसा जाने उसको वेद-त्रिवेक ॥ २ फैली हुई है अधऊर्घ्व शाखा पत्नी गुणोंसे विषयाङ्करा जो । कर्मानुबन्धी उसकी जड़ें भी नृलोकमें आ, गहरी गड़ी हैं॥

न रूप वैसा इसका यहाँ पै मिलेन आधार न अन्त आदि । प्रगाद मूलों-युत जो इसे, ले असंगरूपी दृढ शस्त्र काटे॥

8

तुरन्त पीछे वह स्थान हुँहे जहाँ गये जीव, न लौटते हैं। प्रवृत्ति होती जिससे पुरानी उसी महापूरुषको मजूँ मैं॥

¥

मानी न मोही न तथा न संगी अध्यात्ममें नित्य तथा अकामी । विमुक्त होके सुख-दुःखसे भी पाते वही अन्यय स्थान ज्ञानी ॥

Ę

जिसको नहीं प्रकाशित करता दिनकर पावक कला-निधान । जहाँ गये पीछे न लौटते मेरा वही परम है स्थान ॥ ø

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति॥

Ξ,

शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्॥

ξ

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥

90

उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमृढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥

99

यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यातमन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥

92

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥

93

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ IJ

मेरा ही है अंश सनातन जीव, जीव-छोकोंके बीच । प्रकृतिस्थित मन सहित पंच इन्द्रियको वह छेता है खींच॥

Ę

जिस शरीरको लेवे अथवा छोडे यह ईश्वर स्वच्छन्द ! संग इन्द्रियोंको ले जाता ज्यों पुष्पोंमें मारुत, गन्ध ॥

3

कान, और आँखें, त्वक् , जिह्ना, नासा मनसंयुक्त तयैव । इनके आश्रयसे यह करता जीव विषय उपभोग सदैव ॥

90

एक देहसे देहान्तरको जाते, रहते, करते, मोग । गुणयुत इसे विमृढ न देखें, देखें ज्ञान-दृष्टिके छोग ॥

99

युक्त हुए योगीजन इसको देखे स्थित आत्माके बीच । नहीं देखते अज्ञानीजन यह्मयुक्त भी मतिके नीच॥

35

यह आदिस्य-तेज जो सारा जगत प्रकाशित करे महान । और तेज जो चन्द्र-अग्निमें वह भी तू मेरा ही जान॥

93

धारण करता मैं भूतोंको क्षितिमें हो प्रविष्ट, कर जोष । फिर वनकर रस सोम, करूँ मैं सकल औषघोंका परिपोष ॥

अहं वैश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विश्रम्॥

94

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धे द्विदेव चाहम्॥

द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि क्टस्थोऽक्षर उच्यते॥

90

उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो छोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः॥

95

यसात्स्रस्मतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः। अतोऽस्मि छोके वेदै च प्रथितः पुरुपोत्तमः॥

38

थो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्। स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥

२०

इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्मुकं मयानय। एतद्दुदुध्या वुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्याय: ॥ १५॥

www.

वैश्वानर होकर जीवोंके रहूँ देहमें छे आधार। प्राण अपान संग होकर में अन्न पचाऊँ चार प्रकार॥

14

सबमें मैं निविष्ट, मुझसे हो स्मरण, अपोह और विज्ञान । वेदवेदा, वेदान्त-रचिवता, और वेदविद मुझको जान ॥

क्षर अक्षर ये दो प्रकारके पुरुष छोकमें है मतिमान !। भूतवर्गको क्षर कहते हैं अक्षर है कूटस्थ महान॥

0

उत्तम पुरुष अन्य है उसको परमात्मा कहते हैं पार्थ !। वही ईश अन्यय, घुस जगमें पालन करता सकल पदार्थ ॥

Ε,

मैं हूँ क्षरसे परे और हूँ अक्षरसे भी उत्तम धाम। इससे लोक तथा वेदोंमें पुरुषोत्तम है मेरा नाम॥

38

ऐसे मोहमुक्त हो मुझको पुरुषोत्तम जो छेता मान । सब प्रकारसे मुझको भजता वह नर हो सर्वज्ञ महान॥

२०

वतलाया यह शास्त्र तुझे है महागुह्य भी और सुसत्य । इसे जान धीमान और भी हो जावेंगे अति कृतकृत्य ॥

पन्द्रहवाँ श्रध्याय समाप्त हुन्ना ॥ ११ ॥

# षोडशोऽध्यायः

9

श्रीमगवानुवाच-

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥

3

अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया शूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दत्रं हीरचापलम्॥

Ę

तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥

8

द्स्मो द्पींऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीम्॥

Ł

दैवी संपद्दिमोक्षाय निवन्धायासुरी मता। मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पार्डव॥

Ę

ही भूतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु॥

# सोलहवाँ अध्याय

9

#### श्रीमगवान्ने कहा-

निर्भयता, शुचि इत्ति सात्त्रिकी, और सुसंस्थित रहना ज्ञान । यज्ञ तथा इन्द्रिय-संयम हों, खाध्याय, तप, आर्जव, दान ॥

ź

सत्य, अहिंसा, क्रोध त्यागना, अपैशुन्य, हो भाव सुशान्त । अतिदयालु, निर्छोलुप, मृदु हो,अचपल,ळजावान,नितान्त ।

5

तेज, क्षमा, अद्रोह, शौच, धृति, निरभिमानिता हो पर्याप्त । दैवी प्रकृति-जन्य पुरुषोंको भारत ! ये गुण होते प्राप्त ॥

8

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, फिर कर्कशता अति हो अज्ञान । जो आसुर सम्पत्में होते, ये अवगुण उनमें त् जान ॥

ł

देवी सम्पत् मोक्षदायिनी और आसुरी बन्धन-हेतु। इआ दैव-सम्पत्में है तू मत कर शोक भरत-कुल्-केतु!॥

Ę

दो प्रकारकी जीव-सृष्टि है दैव एक है आसुर एक । दैव कही विस्तारसहित अब आसुरको त् सुन सविवेक ॥ १३ .19

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥

ζ

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्॥

Ş

एतां हृष्टिमचष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पनुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥

90

काममाश्रित्य दुष्पूरं द्रम्ममानमदान्विताः । मोहाद्गृहीत्वासद्वाहान्यवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ॥

99

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥

35

आशापाशशतैर्वदाः कामक्रोधपरायणाः । ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥

35

इदमद्य मया रुज्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्॥

क्या प्रवृत्ति है ! क्या निवृत्ति है ! यह न जानते आसुर होग । शीच और आचार न उनमें नहीं तथैव सत्यका योग॥

वे कहते यह जगत् असत् है और अनीश, विना आधार । काम-हेत्रसे पैदा होता अपरस्पर ही यह संसार॥

नष्टात्मा वे अल्पवादि नर इस मतको करते स्वीकार। पदा होते ऋर-कर्मसे क्षय करनेको सब संसार॥

कर आश्रय दुप्पूर कामका, दम्भ, मान, मदसे हो भ्रान्त । कुत्सित कर्म मोहसे करते मनमाने करके सिद्धान्त॥

अगणित चिन्ताओंमें रहते मरणकालतक ऐसे लोग। द्द निश्चयसे यही जानते है पुरुषार्थ काम उपभोग॥

92

आशापाशोंसे वे जकडे काम-क्रोधमें होकर लीन। सुखके हित अनीतिसे करते वे धनकी इच्छा मतिहीन II

आज मिला यह मुझको, कल वह मेरा पूरा होगा काम । यह धन मेरा है फिर वह भी मेरा ही होगा धन धाम ॥

असी मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानिप। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी॥

94

आढ्योऽभिजनवानस्मिकोऽन्योऽस्ति सहुशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥

18

थनेकचित्तविभान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसकाः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ॥

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयहैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्॥

35

अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेख प्रद्विपन्तोऽभ्यंसूयकाः ॥

38

तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुमानासुरीष्वेव योनिष्र् ॥

२०

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यघ्रमां गतिम्॥

मैंने ही इस रिपुको मारा कल लूँगा औरोंके प्रान। मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगी, में ही सिद्ध, सुखी, वलवान॥

94

धनवाला कुलीन भें ही हूँ मेरे सहश कौन स्वछन्द । यत्र, दान, सुख-भोग करूँगा यों अज्ञान मोहसे अन्य ॥

ŧ

विविध कल्पनाओंमें मूछे फेंसे मोहमें ऐसे नीच। काम-मोग आसक्त हुए वे पड़ते अशुचि नरकके बीच॥

0

आत्मप्रशंसी ऐंठ भरे धन और मान-मद-संयुत अज्ञ । करते वे विधि-हीन नामके लिये दम्भसे पूरित यज्ञ ॥

E

अहंकार वल, दर्प, कामयुत, करके आश्रित क्रोधविशेष । निज-परमें स्थित मुझसे करते वे नर निन्दा-संयुत द्वेष ॥

. .

अञ्चम कृर कर्मोंके कर्चा मेरे हेषी अधम तथैव। इन्हें आसुरी योनि-बीच ही पार्थ ! डाळता रहूँ सदैव॥

90

इस प्रकार वे जन्म-जन्ममें आसुरयोनि प्राप्त हों छोग । सुन्ने न पाकर, वे पाते हैं महा अधमगतिका संयोग ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तया लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ २२

पतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिमिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ २३

यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती। भात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहाईसि॥

तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशासे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विसागयोगो
 नाम षोडशोऽज्यायः ॥ १६॥



काम और है कोध, छोभ, ये तीन प्रकार नरकके द्वार। आत्मनाश-कारक है, इससे इनको तजना सर्वप्रकार॥

२२

तमोद्वार इन तीनोंसे जो पुरुष मुक्त हो जाता पार्थ । अपना श्रेय साधते उसको हो उत्तम गति प्राप्त यथार्थ ॥

53

छोड़ शाखकी विधिको जो नर करता है मनमाने काम । उसे न मिलती सिद्धि और सुख, तथा न मिलता उत्तम घाम॥

38

इससे कार्य-अकार्य-बीच तूँ मान प्रमाण शास्त्र-अनुसार । शास्त्र-विधान जानकर जगमें सकल कर्म कर पाण्डु-कुमारी ॥

सोबहर्वा प्रज्याय समाप्त पुष्पा ॥ १६ ॥



# सप्तद्शोऽध्यायः

9

अर्जुन उवाच-

ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते 'श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥

₹

#### श्रीमगवानुवाच-

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। साच्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांश्र्णु ।

ž.

सस्त्रानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छुद्धः स एव सः॥

8

यजन्ते सास्त्रिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥

Ł

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागवळान्विताः॥

ξ

कर्पयन्तः शरीरस्यं भूतव्राममचेतसः।
मां चैवान्तःशरीरस्यं तान्यिद्धशासुरतिश्चयान्॥

### सत्रहवाँ अध्याय

1

अर्जुन बोलां-

स्रोड् शासकी विवि, श्रद्धायुत यजन करें जो नर मतिमान । उनकी निष्टा किस प्रकार है सत है या रज, तम, भगवान !॥

ş

श्रीमगवान्ने फहा-

श्रद्धा तीन प्रकार नरोंके होती है, खभावसे जन्य। उनको सुन, है एक साच्चिकी, एक राजसी, तामस अन्य।

3

श्रद्धामय है पुरुष पार्थ । यह श्रद्धा होती सत्त्व समान । जिस जनके जैसी श्रद्धा हो उसको त वैसा ही जान ॥

8

सात्त्विक जन देवोंको भजते यक्षादिकको राजस-भक्त । प्रेत और भूतोंका सेवन करते हैं. नर तम-आसक्त ॥

K

दम्भ अहंकृति संयुत जो नर काम-रागका पाकर जोर । शास्त्रविरुद्ध किया करते हैं कुन्तीनन्दन ! तप अति घोर ॥

Ę

देहस्थित भूतोंको, मुझको जो हूँ तनुके अन्दर गृढ । कष्ट दिया करते हैं वे बस निश्चय हैं नर आसुर गृढ ॥

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिमं ऋणु॥

5

आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः स्निष्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सान्त्विकिषयाः ॥

3

कट्वम्ळळवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥

30

यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥

99

अफलाकाङ्क्षिभिर्यक्षो विधिद्वष्टो य इज्यते। यप्रव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्विकः॥

92

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमिप चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यइं विद्धि राजसम्॥

93

विधिहीनसस्र्यान्तं मन्त्रहीनमद्क्षिणम् । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ t

सबके प्रिय आहार तथा तप और दान भी तीन प्रकार । अर्जुन ! सुन कहता हूँ उनके भेदोंको करके विस्तार ॥

τ,

आयु, सस्व, वल, सुख प्रीतिये वर्धक होकर दें आरोग्य । चिकने,सरस,हय, चिरस्यायी हैं भोजन सात्त्रिकजन भोग्य॥

3

खट्टे, खारे, उप्ण, चरपरे, तीखे, रूखे, दाहक अन । दुःख-शोक-रोगप्रद, प्यारे मानें नर रजगुण-सम्पन्न ॥

0

ठंडा, नीरस, दुर्गन्धित, फिर वासी, जुँठा, अति अपवित्र । और अमेध्य सदा प्रिय मोजन हैं तामस-जनको हे मित्र ! ॥

9 9

निज कर्तन्य जान फल-आशा तज, शास्त्रोंकी विधि-अनुसार । शान्त चित्तसे किया जाय जो, उसको सात्त्रिक यज्ञ विचार ॥

32

खर्गादिक फलकी इच्छासे अथवा दम्म-हेतु जो यज्ञ । किया जाय, उसको कहते हैं राजस, हे भारत! तत्वज्ञ ॥

13

विधिसे हीन अनसे विरहित विना दक्षिणा मन्त्र-विहीन । श्रद्धासे जो शून्य यज्ञ हो वह है तामसयज्ञ मलीन ॥

देबद्विजगुरुपाइपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥

14

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्गयं तप उच्यते॥

9 4

मनःप्रसादः सौभ्यत्वं मौनमात्मविनिष्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥

90

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। अफलाकाङ्क्षिभियुंकैः सात्त्विकं परिचक्षते॥

35

सत्कारमानपूजार्थं तपो द्रमेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्॥

38

सृदग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्॥

२०

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सास्विकं स्मृतम्॥

देव, विप्र, गुरु, प्राज्ञ पूजना तथा सरलता शौचाचार । और अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये कायिक तप हैं पाण्डुकुमार !॥

34

वचन सत्य, हित, प्रियकर हो जो मनको नहीं करें उद्विप्त । और पाठ वेदोंका अर्जुन ! ये हैं वाचिक तप निर्विन्न ॥

98

मन प्रसन्तता मौन सौम्यता आत्म-विनिग्रह भाव-विशुद्धि । हे भारत ! इनको मानस तप वतळाते हैं पुरुष सुबुद्धि ॥

90

यदि श्रद्धासे ये तीनों तप, मन स्थिर कर फल-आशा खाग । किये जायँ तो कहलाते हैं सबही सात्त्विक हे बढ़भाग । ॥

٩Ę

किये जायँ पाखण्डपूर्ण जो निज सत्कार-मान-पूजार्थ । अस्थिर और सुचंचल ने तप राजस कहलाते हैं पार्थ ।॥

38

अपनेको पीडा देकर जो मूढ दुराग्रह मनमें ठान । पर्विनाश-हित किया जीय जो अर्जुन ! वह तांमस तप जान ॥

a Ģ

यह देना है यही समझकार अनुपकार नरको पहचान । देश तथा सत्काल, पात्रमें दियां जाय, वह सात्विक दान ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्रिष्टं तद्वानं राजसं स्मृतम्॥ २२

अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते। तत्तामसमुदाहतम् ॥ **अलत्कृतमव**ज्ञातं

२३

🕉 तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥

38

तसादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्॥

24

तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः॥

२६

सङ्गावे साधुमावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते॥

२७

यहे तपसि दाने च खितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैच तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥

जो हो प्रत्युपकार हेतुसे, या हो लेकर फल-उद्देश। बस वह राजस दान कहा है दिया जाय जो करके क्वेश॥

२२

असमय और अयोग्य देशमें या अपात्रमें कर अपमान । विना किये सत्कार दान जो दिया जाय, वह तामस जान ॥

२३

ओम् तत्, सत्, ये परज़हाके तीन नाम कहते हैं तज्ज्ञ । इनके द्वारा ही ये सारे विरचे गये वेद द्विज यज्ञ ॥

38

इस कारण 'ओम्' इसको पढकर यज्ञ दान तप आदिक काम । विधिपूर्वक करते रहते हैं सकल ब्रह्मवादी अविराम ॥

54

'तत्' इसको पढकर फलको तज यज्ञ दान तप आदिक कार्य। नानाविध करते रहते हैं पुरुष मोक्ष-अभिलाषी आर्य॥

२६

साधुभाव सद्भाव अर्थमें होता 'सत्' यह शब्द प्रयुक्त । तथा और भी शुभ कर्मीमें यही शब्द होता उपयुक्त ॥

20

यज्ञ, तपस्या, और दानमें स्थिति हो उसे कहें सत् आर्य। और उन्हें भी सत् ही कहते जो तदर्थ होते हैं कार्य॥

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तां कृतं च यत्। असिद्त्युच्यते पार्थ न च तत्त्रेत्य नो इह॥

🕉 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविमागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥



श्रद्धा विना दिया, होमा, जो किया, तपस्या आदिक कर्म । उसे असत् कहते हैं उससे वहाँ तथा न वहाँ हो शर्म॥ सप्रहवाँ श्रम्याय समाप्त हुन्ना ॥ १७ ॥



# **अष्टादशोऽध्यायः**

٩

-सर्नुन उवाच-

संन्यासस्य महावाहो तस्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हपीकेश पृथक्वेशिनिपूद्न॥

श्रीमगवानुवाच-

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥

त्याज्यं दोपचिद्त्येके कर्म प्राहुर्मनीपिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥

S

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुपच्यात्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः॥

Y

यझ्दानतपःकर्भ न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यझो दानं तपश्चेव पावनानि मनीपिणाम्॥

Ę

पतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥

# ञ्रठारहवाँ अध्याय

3

### ऋर्जुनने कहा--

महाबाहु ! हे ह्रपीकेश ! मैं किया चाहता हूँ यह ज्ञान । त्याग और संन्यास तत्त्वको पृथक् पृथक् कहिये भगवान ॥

### श्रीमगवान्ने कहा--

सकल काम्य-कर्मोका तजना ही सन्यास कहाता पार्थ !। और कहाता सब कर्मोका फल-त्याग ही त्याग यथार्थ ॥

₹

दोष-युक्त सब कर्म त्यागने योग्य बताते पंडित एक । त्याज्य नहीं है कभी दान, तप, यज्ञ-कर्म, यों कहें अनेक ॥

8

अन त् त्याग निषयमें मेरा निर्णय सुन हे पाण्डुकुमार ! । पुरुषश्रेष्ठ ! यह निद्वानोंने त्याग नताया तीन प्रकार ॥

Ļ

करनेके ही योग्य दान, तप, यज्ञ-कर्म तो त्याज्य न मित्र !। यज्ञ, दान, तप कर देते हैं विद्वानोंके हृदय पवित्र ॥

Ę

ये भी कर्म संग, फल-आशा तजकर करने हैं कर्तव्य । ऐसा निश्चित मत मेरा है अर्ज़न! सकल मतोंमें भव्य ॥

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। सोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशसयास्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लमेत॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैच स त्यागः सास्त्रिको मतः॥

न हे प्रयक्तरालं कर्म कुमाले नानुपज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः॥

न हि देहमृता शक्यं त्यक्तुं कर्माएयशेपतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभित्रीयते॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्॥

पञ्च तानि महायाहो कारणानि नियोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्।

O

कभी किसीको नियत कर्मका करना नहीं चाहिये त्याग। त्याग मोहसे हो उसका, तो वहीं त्याग तामस, वड़ भाग!।

5

देह-क्रेशके भयसे कोई दुःख मानकर तज दे कार्य। तो वह त्याग राजसी है, फल उसका उसे न मिलता आर्य!॥

٤

निश्चित निज कर्तव्य मानकर नियमित अपने कर्म सुजान । करे, संग, फल-आशा तजकर, उसी त्यागको सात्विक मान ॥

90

अहितकर्ममें द्वेप न करता खहितकर्ममें रहे न युक्त । वह स्यागी है, सत्त्वनिष्ठ है, मेधावी है, संशयमुक्त ॥

99

तनुधारीसे पार्थ ! कर्मका त्याग नहीं सम्भव निःशेष । सन्दा त्यागी उसे जान त् जिसने छोड़े फल-उदेश ॥

15

इष्ट, अनिष्ट, मिश्र फल होते सब कमोंके तीन प्रकार। अत्यागी पाते मरनेपर, त्यागी कभी न पाण्डुकुमार!॥

33

जगमें कर्म सिद्ध होनेके लिये पाँच ही कारण, पार्थ। कहे गये हैं सांख्य-शास्त्रमें, वे अब मुझसे जान यथार्थ॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥

94

शरीरवाङ्ग्रनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चौते तस्य हेतवः॥

98

तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।
पश्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥

30

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँहोकान्न हन्ति न निवध्यते॥

95

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥

3 8

शानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥

50

सर्वभृतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धिःसात्त्विकम्॥

अधिष्ठान है प्रथम, द्सरा कर्ता, करण तृतीय तथैव। चौथे नाना विधि चेष्टायें और पाँचवाँ कारण दैव॥

94

तन, मन और वचनके द्वारा भले-बुरे जो कुछ भी कार्य । करने लगता है नर, उसके ये पाँचों कारण हैं आर्य !॥

36

ऐसा होनेपर भी जो नर अपनेको कर्ता ले मान । अकृत-बुद्धि होनेके कारण वह मानव है कुमति अजान ॥

90

जिसे अहंकृति कभी न हो, फिर होवे मित आलेपविहीन । जीव मार भी, वह न मारता, कर्म बाँधते उसे कभी न ॥

35

क्षान, ज्ञेय, ज्ञाता, ऐसी है कर्म-प्रेरणा तीन प्रकार । करण, कर्म, कर्ता ऐसे ये तीन कर्मसंग्रहके द्वार ॥

38

ज्ञान, कर्म, कर्ताओंके भी तीन मेद हैं गुण-अनुसार । कहे सांख्यमें, उनको अब त् ज्यों-के-त्यों प्लन पाण्डुकुमार ! ॥

20

जिससे भिन-भिन्न भूतोंमें अविभाजित, अविकारी एक । तत्व दिखाई पढ़े पुरुषको, होता 'सात्त्विक' वही विवेक ॥

पृथक्त्वेन त् यज्ज्ञानं नानाभाज्ञानपृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषुं तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥

22

यत् इत्सवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्। अतत्त्वार्थवदरुपं च तत्तामसमुदाहृतम्॥

२३

नियतं सङ्गरहितमरागद्धे पतः कृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सास्विकसुच्यते॥

यत् कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुछायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥

अनुवन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुपम्। मोहादारम्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते॥

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी 'वृत्युत्साहसमन्वितः। सिड्यसिड्योनिंर्विकारः कर्ता सास्विक उच्यते॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुञ्घो हिंसात्मकोऽशुचिः। हर्पशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥

#### ρģ

न्यारे-न्यारे सब भूतोंमें पृथग्भावकी हो पहिचान। जिस विवेकद्वारा हे अर्जुन ! कहते उसको 'राजस' ज्ञान॥ २२

एक कार्यमें सब कुछ गिन कर लगा हुआ हो कारणहीन । तुच्छ और तत्वार्थ-रहित जो हो, वह 'तामस' ज्ञान मलीन ॥

फल-आशा त्यागीसे, नियमित किया जाय जो कुछ भी कार्य । राग, द्वेष, आसक्ति-हीन, वह कहलाता 'सात्विक' हे आर्य ॥

### 28

'फल-आशा रख अति ही श्रमसे अहंकारसंयुत जो काम । किया जाय पुरुषोंसे उसका कुन्तीस्रुत!है 'राजस' नाम॥

## २१

फल शुभ-अशुभ और क्षय,हिंसा,निज पौरुषका देख न मर्म । किया जाय आरम्भ मोहसे, उसको कहते 'तामस' कर्म ॥

### 34

हो न जिसे आसक्ति-अहंकृति, जो उत्साह-वैर्यकी खान । सिद्धि-असिद्धि बीच अविकारी वह कर्ता है 'सत्त्व' प्रधान ॥

#### २७

विषयासक्त, कर्म-फल-इच्छुक, लोभी, हिंसक, अति अपवित्र । इर्ष-शोक जिसको होते हैं वह कर्ता राजस है, मित्र !॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विवादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥

38

बुद्धेभेंदं धृतेश्चेव गुणतस्त्रिविधं श्रुणु। प्रोच्यमानगरोषेण पृथक्त्वेन धनंजय॥

30

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं चया वैत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥

यया धर्मसधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते। तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥

33

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिख्या धृतिः सा पार्थ सान्तिकी॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन। प्रसङ्गेन फलाकाङ्स्री धृतिः सा पार्थ राजसी॥

चंचलबुद्धि, असम्य, घमंडी, शठ, औरोंको जो दे कष्ट । अलस, विषादी, और सुस्त जो तामस कर्ता है वह स्पष्ट ॥

#### २६

बुद्धि और धृतिके भी अर्जुन ! तीन भेद हैं गुण-अनुसार । अलग-अलग कर समझाता हूँ उनको छुन त् सर्वप्रकार ॥

#### 0

कार्य, अकार्य तथैव भयाभय उनमें और निवृत्ति प्रवृत्ति । तथा जानती वन्ध-मोक्षको उस मतिकी है 'सात्त्विक' वृत्ति ॥

### 3 8

जिसके द्वारा पुरुष कभी निज धर्म, अधर्म, सकार्य, अकार्य। नहीं जान सकता विधिपूर्वक वहीं बुद्धि है 'राजस' आर्य।॥

### १२

बुद्धि 'तामसी' है वह जिससे हो अधर्ममें धर्म-ज्ञान । तमसे व्याप्त हुई जो लेती सब अर्थोको उलटे मान ॥

## ३३

अचल हुई जिस धृतिसे ये मन, प्राण, इन्द्रियोंके व्यापार । करे योगके द्वारा मानव 'सात्विक' वह धृति पाण्डुकुमार !॥

#### ₹8

जिसके द्वारा धारण करता है नर धर्म, अथ, फिर काम । हों प्रसंगसे फल-अभिलाकी उस धृतिका है 'राजस' नाम ॥

यया खप्न' भयं शोकं विपादं मदमेव च। न विमुञ्जति दुर्मेश्रा धृतिः सा पार्थ नामसी॥

36

सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रुणु मे भरतपंभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥

20

यत्तद्रशे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम्। नत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम्॥

३८

विपयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्र्येऽसृतोपमम् परिणामे विपमिच तत्सुखं राजसं स्मृतम्॥

3,8

यद्ग्रे चानुवन्ध्रे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्यप्रमादीत्थं तत्तामसमुदाहृतम्॥

80

न तदस्ति पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुकं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः॥

88

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशु णैः॥ 3.4

वह 'तामस' धृति कहलाती है जिसके द्वारा खम्न, विपाद । नहीं छोड़ सकता है दुर्मति मान, सुमय, विशोक, उन्माद ॥

38

भरतश्रेष्ट ! अव सुन मुझसे व् तीन भाँति सुखके भी भेद । जिसके परिचयसे रुचि होकर मिट जाते हैं सारे खेद ॥

जान पड़े विपतुल्य आदिमें और अन्तमें सुधासमान । निज मतिकी प्रसन्ततासे हो. प्राप्त,वही सुख 'साचिक' जान ॥

देम

'राजस' सुख वह होता है जो पा विषयेन्द्रियका संयोग । पहिले दीखे सुधा-सरीखा पीछे दे विप-सा फलभोग ॥

जो आरम्भ तथा परिणतिमें करे मोहमें चकनाचूर ! निदालस्य-प्रमाद्-जन्य जो सुंख है, वह 'तामस' अति कूर ॥

क्षिति, आकाश तथा देवोंके छोक वीच भी वह कोई न । जिसमें प्रकृति-जन्य ये हों ही नहीं सत्त्व, रज,तम गुण तीन ॥

श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ज्ञूद इन सवहीके, हे पाण्डुकुमार ! । न्यारे-न्यारे कर्म कहे हैं प्रकृति-सिद्ध गुणके अनुसार ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥

83

शीर्यं तेजो धृतिद्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्॥

88

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥ ४५

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु॥

४६

यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिर्द्धि विन्दति मानवः॥

80

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिपम्॥

४८

सहजं कर्म कीन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥

राम, दम, तप,पवित्रता,क्षमिता,ऋजुता और ज्ञान,विज्ञान । कर्मोर्मे आस्तिक्य-बुद्धि, ये ब्रह्मकर्म खामाविक जान ॥

83

शौर्य, तेज, धृति और दक्षता, रणमें डटना, देना दान। तथा प्रजापर हुकुम चलाना ये हैं क्षत्रियकर्म, सुजान!॥

88

वैश्यकर्म खाभाविक हैं कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य सघर्म । इन सबकी सेवा करना ही प्रकृति-सिद्ध शूद्रोंका कर्म॥

\*

लगे हुए निज-निज कमोंमें पाते ।सिद्धि पुरुष प्रस्नेक । सिद्धि स्वकर्मनिरतको जैसे मिलती, सुन त् वही विवेक ॥

१६

प्राणिमात्रको प्रवृत्ति जिससे और सकल जग जिससे न्याप्त । निज कर्मोसे उसे पूजकर पुरुष सिद्धिको होता प्राप्त ॥

80

हो परधर्म रुचिर गुणवाला पर स्वधर्म निर्गुण भी श्रेय । प्रकृति नियत कर्मोको करता पुरुष न होता पापी, हेय ॥

82

सहज कर्म यदि दोष-पूर्ण हो तो भी उसे न तजना आर्य ! । क्योंकि अप्नि ज्यों धूमाइत है त्यों दोषाइत सारे कार्य ॥

असक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैप्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥

40

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्तोति नियोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥

49

े बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दार्दान्त्रिपयांस्त्यक्त्या रागद्दे पौ व्युद्स्य च॥ υŞ

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥

**23** 

यहंकारं वलं दर्प कामं क्रोधं परिव्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभृयाय कल्पते॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भृतेषु मञ्जक्ति लभते पराम्॥

मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरम्॥

मन वराकर, इच्छा विरहित हो, अनासक्त मति रख सर्वत्र । पाता है नैष्कर्म्य-सिद्धिको नर सन्यास-योगसे अत्र ॥

40

सिद्धि प्राप्त होकर फिर जैसे पुरुष ब्रह्ममें होता लिस । वैसे परम ज्ञानकी निष्ठा अब त् मुझसे सुन संक्षित॥

49

आत्माका संयम कर धृतिसे होकर ग्रुद्ध बुद्धिसे युक्त । शब्दादिक विपयोंको तजकर राग-द्वेषसे होकर मुक्त॥

### 42

मित भोजन,एकान्त स्थिति कर,तन,मन,वाणी कर आधीन। रख वैराग्य योगका आश्रय, होकर ध्यानयोगमें लीन॥

## Ł₹

अहंकार, वल, गर्व, परिप्रह, काम, क्रोधको गिनकर व्यर्थ। ममता-हीन शान्त नर होता ब्रह्मप्राप्तिके लिये समर्थ॥

### ₹8

त्रह्मभूत वह प्रसन्न मन हो गिनता प्राणीमात्र, समान । नहीं शोक, अभिलाषा करता पाता मेरी भक्ति सुजान ॥

## \*\*

कितना और कौन हूँ मैं, यह जान मक्तिसे मेरा तस्त्र । तदनन्तर मेरे अन्दर ही होता है प्रविष्ट वह सस्त्र ॥

सर्वकर्माएयपि सदा कुर्वाणो मह्यपाश्रयः। मत्त्रसादादवाप्तोति शाश्वतं पद्मव्ययम्॥

40

चेतसा सर्वकर्माण मयि संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव॥

45

मचितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहंकारात्र श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि॥

\$8

यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥

60

खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राह्महानि मायया॥

६२

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्त्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥

सकल कर्म करता भी जो नर लेता मेरा आश्रय घार। मेरे परम अनुग्रहसे नह पाता शाश्वत पद अविकार॥

#### 40

मनसे सब कर्मोंको मुझमें अर्पण करके पाण्डुकुमार !। बुद्धियोगका आश्रय करके मुझमें सन्तत मनको धार ॥

### 45

फिर तू मेरे ही प्रसादसे पार करेगा सारे कछ। यदि इसको तू अहंकारसे नहीं सुनेगा, होगा नष्ट॥

#### 18

अहंकारके वश करता है 'नहीं छहूँगा' यह उद्योग । सब मिथ्या है, अर्जुन ! तेरा प्रकृति करा देगी विनियोग ॥

#### 80

त् अपने प्राकृतिक कर्मसे बद्ध हुआ, हो मोह-अधीन । जो करनेको नहीं चाहता बही करेगा हो तदधीन॥

#### 63

अर्जुन ! ईश्वर सव भूतोंके रहकर हृदयदेशमें गृढ़ । धुमा रहा है निज मायासे मानों करके यन्त्रारूढ़ ॥

#### ६२

हे भारत । द सर्वभावसे शरण उसे हो प्राप्त निदान । उसके ही प्रसादसे लेगा शान्ति और वह शास्वत स्थान ॥

## £\$

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्येतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥

83

सर्वगुहातमं भूयः श्रुणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥

EX

मनमना भव मङ्गको मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥

६६

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वजा। अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

ĘIJ

इदं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन। न चाशुश्रूपचे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति॥

ξĘ

य इमं परमं गुद्धं मङ्गक्तेष्वभिश्रास्यति। भक्तिं मयि परां इत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥

ξĘ

न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्तसमः। भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भुवि॥ ξş

ज्ञान गुह्यसे अधिक गुह्य यह मैंने तुझे बताया आर्य!। इद विचार कर इसको, जैसी इच्छा हो वैसा कर कार्य॥

६४

सर्वगुद्यतम फिर यह मेरी अर्जुन ! सुन त् उत्तम बात । •पारा मेरा इष्ट भक्त है इससे तुझे कहूँ हित, तात ! ॥

\*

मुझमें मन दे, मुझको भज, कर मेरा यजन तथैव प्रणाम । मुझको होगा प्राप्त, सत्य मैं कहूँ मुझे द् है अभिराम ॥

ĘĘ

सव धर्मोंको तजकर आ जा शरण एक मेरी बेरोक । मैं तुझको सारे पापोंसे मुक्त करूँगा, मत कर शोक ॥

Ü

यह बतलाना उसे नहीं त् जो हो तपसे हीन, अभक्त । सुनना नहीं चाहता हो, जो मेरी निन्दामें अनुरक्त ॥

ξĘ

नो इस परम गुद्धका मेरे भक्तोंको देगा उपदेश । निश्चय ही वह मुझे मिलेगा पाकर मेरी भक्ति विशेष ॥

68

उससे बढ़कर मुझको कोई मनुजों बीच नहीं नर श्रेष्ठ । और नहीं होगा इस जगमें उससे अन्य मुझे प्रिय श्रेष्ठ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ञ्चानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितिः॥

99

श्रदावाननस्यश्र शृणुयादपि यो नरः। सोऽपिसुकः शुगाँह्योकान्त्राप्न्यात्पुर्यकर्मणाम्॥

50

कचिदैतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। किंचित्ज्ञानसंमोहः प्रनप्रस्ते धनंजय 🛭

63

**अ**र्जुन उवाच-

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत्। स्थितोऽसि गतसन्देहः फरिष्ये चचनं तव।

संजय उवाच-

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रीपमद्भतं रोमहर्पणम् ॥

04

व्यासप्रसादाच्छु तवानेतहु धमहं परम्। योगं योगेश्वरात्क्रज्णात्साक्षात्कययतः स्वयम्॥

जो नर धर्मसमेत हमारा यह संवाद पढ़ेगा पार्थ !। मैं मानूँगा ज्ञानयज्ञसे उसने पूजा मुझे यथार्थ॥

श्रद्धासिहत न दोप देखकर इसे छुनेगा जो पर्याप्त । मुक्त हुआ वह छुकृति-जनोंके शुभलोकोंको होगा प्राप्त ॥

50

क्या तुमने एकाम्र चित्तसे यह सारा सुन लिया यथार्थ ? । मोह और अज्ञान तुम्हारा नष्ट हुआ कि नहीं हे पार्थ ? ॥

७३

## ·गर्जुनने कहा—

नाय ! आपके ही प्रसादसे गया मोह, स्मृति पाई आज । स्थित हूँ, निःसन्देह कहँगा कहा तुम्हारा हे यदुराज !॥

98

## -संजयने कहा---

ऐसा कृष्ण और अर्जुनका यह संवाद, सहित उत्कर्ष। मैंने श्रवण किया अति अद्मुत जो करता है रोम-प्रहर्ष॥

υŁ

व्यास-अनुप्रहसे ही मैंने सुना सुगुह्य परम यह योग। -योगेश्वर प्रत्यक्ष कृष्णने दृढ़ समझाया कर उपयोग॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥

तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विसायो मे महान्राजन्हण्यामि च पुनः पुनः॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्घरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिभ्रुंवा नीतिर्मतिर्मम॥

तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषस्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो
 नामायदशोऽध्यायः ॥ १८॥



BE

राजन् ! कृष्ण और अर्जुनका वह पवित्र अद्भुत संवाद । बारंबार हर्प होता है जब जब मैं करता हूँ याद ॥

00

उस अद्भुत हरिंके खरूपको सुमिर सुमिरकर मुझको आज । विस्मय और हर्प ये दोनों फिर फिर होते हैं कुरुराज !॥

92

योगेश्वर श्रीकृष्ण जहाँ हैं जहाँ धनुर्धर अर्जुन वर्य । मेरे मतसे वहाँ सदा श्री, विजय, नीति, शाश्वत ऐश्वर्य ॥

श्वठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥



# श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित पुस्तकें— तत्त्व-चिन्तामणि (सचित्र)

यह ग्रन्य परम उपयोगी है। इसके मननसे धर्ममें श्रद्धा, मगवान्में श्रेम श्रीर विश्वास एवं नित्यके वर्तावमें सत्यन्ववहार श्रीर सवमे श्रेम, श्रत्यन्त श्रानन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति होती है। पृष्ठ ४०२, मुल्य ॥।-) स० १)

परमार्थ-पत्रावली (सचित्र)

श्रापकी लिखी परमार्थसाधनविषयक कुछ चिट्टियोंका संग्रह । मृ०।) गीता-नियन्धायली

यह गीताकी श्रनेक वार्ते समझनेके क्षिये उपयोगी है। ए० दद्र मू० ड्र)।। गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग

गीताके इन अत्यन्त जटिल विपयोंको वहुत ही सरल थीर सुवोध बना दिया गया है। सब लोग पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। पृष्ठ ४० मू०-)

# गीताके कुछ जानने योग्य विषय

इसमें सरत सुवेध भाषामें गीताके कुल विषय समकानेकी चेळा की गयी है। मोटे टाइपमें छुपी हुई, पृष्ट-संख्या ४३ मृत्य –)॥

सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय

साकार और निराकारके ध्यानादिका रहस्यपूर्ण भेद और सरख विधि जाननेके इच्छुकोंको इसे पढ़नेके छिये हमारा विशेष अनुरोध है। मूल्य -)॥

प्रेमभक्तिप्रकाश (सचित्र)

इसमें मगवान्के प्रभावका प्राथनाके रूपमें कथन तथा साकार ईश्वर-की मानसिक प्ला श्रादिका वड़ी रोचक शैलीसे वर्णन किया है। मृत्य -)

## त्यागसे भगवत्त्राप्ति

गृहस्यमं रहता हुत्रा भी मनुष्य त्यागोंके फलस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है। मोचमन्दिरकी प्राप्तिके लिये प्यप्रदर्शक है। मू० -)

## भगवान् क्या हैं ?

इस पुस्तकमें परमार्थ-तस्व भर देनेकी चेष्टा की गयी है। मूल्य -) धर्म क्या है ?

नामसे ही पुस्तकके विषयका पता लग जाता है। मूल्य )। पता-गीताप्रेस, गीरस्रपुर

# श्रीहनुमानप्रसादजी पोट्टारद्वारा लिखित और सम्पादित कुछ पुस्तकें

विनय-पत्रिका—सरत हिन्दी-टीका-सहित पृष्ठ ४१०, चित्र ३ सुनहरी, २ रंगीन, १ सादा मू० १) सजिल्द १।)

तुलसी-दल-इसमें इतने विषय हैं कि यह छोटे-वड़े, खी-पुरुष, श्राखिक नास्तिक, विद्वान् मूखं, ज्ञानी-गृहस्थी श्रौर त्यागी सब-के लिये कुछ-न-कुछ श्रपने मनकी बात मिल सकती है। पृ० २६४, मूल्य ॥) सजिल्द ॥≡)

भक्त-वालक—इसमें गोविन्द, मोहन, धन्नाजाट,चन्द्रहास श्रीर सुधन्वाकी भक्ति-रससे भरी हुई कथाएँ हैं ५ चित्र पृ० ५०, सू०।-)

भक्त-नारी-इसमें शबरी, मीरा,जना, करमैती श्रीर रवियाको प्रेममक्तिसे पूर्ण बड़ी ही रोचक कथाएँ हैं। ६ चित्र पृ० प०, मू०।/)

भक्त-पञ्चरत्न—इसमें रघुनाथ, दामोदर श्रौर उसकी पत्नी, गोपाल, शान्तोबा श्रीर उसकी पत्नी श्रीर नीलाम्बरदासके परम पावन चरित्र हैं। ए० १०४, सचित्र मूल्य 🗠)

पत्र-पुरुप—(सचित्र, कविता-संग्रह) पृष्ठ-संख्या ६६, मृ० ≶)॥ मानव-धर्म-इसमें धर्मके दस लज्ञणोंपर अञ्जा विवेचन है। मूल्य 🔊 साधन-पथ—सचित्र पृष्ठ ७२, मूल्य =)॥

स्त्री-वर्मप्रश्नोत्तरी—नये संस्करणमें १ तिरंगा चित्रभी है। ए०१६,सू००) थानन्द्की लहरें—इसमें हम दूसरोंको सुख पहुँचाते हुए खुद कैसे

सुखी हों, यह बताया गया है। मू० -)॥

मनको वशमें करनेके उपाय-एक विष्णुभगवान्का चित्र है। मू॰ -)। ब्रह्मचर्य-अग्रचर्यंकी रचाके अनेक सरत उपाय बताये गये हैं। मू॰ -) समाज-सुधार-समानके निवत प्रश्नींपर प्रकाश दाला गया है मू० -) दिच्य-सन्देश—वर्तमान दाम्भिक युगमें किस उपायसे शीव भगवत्-शाप्ति हो सकती है इसमें उसके सरज उपाय बताये हैं )। पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

# श्रीवियोगी हरिजीकी पुस्तकें —

प्रेम-योग

श्रापकी भावुकतापूर्ण जेखनीसे जिखा हुशा यह गून्य श्रपने ढंगका एक ही है। सजीव भाषा श्रीर दिन्य भावोंसे सना हुशा यह प्रेम-योग प्रेम-साहित्यका एक पूर्ण गून्य कहा जा सकता है। सन्तों, महात्माश्रों, भक्तों श्रीर श्रमुभवी कवियोंके प्रेमपर निकले हुए हृदयहारी उद्गारोंका श्रभूतपूर्व संगूह निस्सन्देह पठनीय है। दो खयद, ए० ४२०, मनोहर रंगीन चित्र-सहित, मूल्य १।) सजिल्द १॥)

गीतामें भक्ति-योग

श्रापके श्रन्य गून्योंकी तरह यह पुस्तक भी बहुत सुन्दर हुई है। स्थान-स्थानपर श्रनेक भगवद्गक हिन्दी कवियोंकी उक्तिया देनेसे पुस्तक और भी सुन्दर हो गयी है, पृष्ठ ११८, दो सुन्दर चित्र मृत्य ।-)

भजन-संग्रह पहला भाग

इस भागमें तुलसीदासजी, स्रदासजी, कवीरजीके चुने हुए रसीले भवन हैं। यह पुस्तक सदा श्रपने पास रखनी चाहिये। प्रष्ट-संख्या २००, सू००)

# भजन-संग्रह दूसरा भाग

पहले खरहमें दितहरिवंश, स्वामी हरिदास, गदाधर मह, नन्ददास, कुम्मनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, व्यासजी, श्रीमह, स्रदास मदन-मोहन, नागरीदास, भगवतरिसक, नारायणस्वामी, लिखतिकशोरी श्रादिके सुन्दर पद हैं। दूसरे खरडमें दादूदयाल, रैदास, मलूकदास, चरनदास, गुरुनानक, दरियासाहय श्रादि सन्तोंके पदोंका संचित्त संग्रह है। भजन-संस्था २०४, पृष्ठ १८६, मूल्य 🔊

# भजन-संग्रह तीसरा भाग

यह मीराबाई,सहनोवाई,यनीठनी, प्रतापवाचा, श्रीयुगलप्रिया,रानी रूपकुँवरि श्रादिके प्रेमप्र्णं भवनोंका संग्रह सबके श्रपनानेकी चील है। पृष्ट-संक्या १६०, भवन-संस्था १४२, मृत्य =)

पवा-गोताप्रेस, गोरखपुर

# अन्य पुस्तर्के

आचार्यके सदुपदेश—गोवर्धनपीठाधीश्वर ११०८ जगद्गुरु श्री-शंकराचार्य स्वामी भारतीकृष्णतीर्धजी महाराजके उपदेशोंका संग्रह । म्०-)

माता—श्रीसरविन्दकी Mother नामक पुस्तिकाका हिन्दी-भनुवाद । इस पुस्तकका इसना ही परिचय देना बहुत होगा कि यह श्री-श्ररविन्दकी विचारधारा या एक प्रिय श्रेष्ठ रचना है। मू०।)

सप्त-महावत—इसमें सत्य, श्रिहंसा. श्रस्तेय, श्रपरिग्रह, वहाचर्य, श्रस्ताद श्रोर समय इन सात महावतोंपर महात्मा गाँधीजी द्वारा जिखित बड़ी ही सुन्दर श्रनुभवपूर्ण व्याख्या है। मूल्य केवज /)

वेदान्त-छन्दावली—इसमें श्रीभोलेबावाजीके भाष्यात्मिक विचार भौर वेदान्तके विचारणीय प्रश्न श्रीर उपदेश हैं, श्रीशुकदेवजीका चित्र भी है। ए० ७४, मू० =)॥

श्रुतिकी टेर-श्रीभोलेवावाजी द्वारा सीधी-सादी बोल-चालकी-सी कवितामें जिस्ती गयी है और दो स्वयडोंमें विभक्त है। प्रध-संख्या १५०, मूल्य केवल ।)

चित्रक्टकी भाँकी--इसमें पावन तीर्थ चित्रक्टका और उसके बास-पासके तीर्थोंका विशद वर्णन है। चित्रक्ट-सम्बन्धी २२ चित्र हैं। मूल्य 🔊

भागवतरत प्रहाद—यह पवित्र चित्र हम माँ, बहिन, बेटी, भाई, भौजाई आदि सबके हाथोंमें बिना किसी संकोचके पढ़नेके लिये दे सकते हैं पृष्ठ ३४०, एपिटक कागज, सुन्दर साफ छपाई, ३ रंगीन और असे बित्र, मूल्य केवज १) सजिल्द १।)

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

देविषं नारद्—जैसे भगवान्के चरित्रोंसे इमारे शास्त्र भरे पहें हैं वैसे ही नारदनीकी पुरुषमयी गाथाएँ भी इमारे शास्त्रमें खोतप्रोत हैं। उनमेंसे कुल्का वर्णन करनेका प्रयत्न किया गया है। मू०॥(१) सनिन्द १)

भक्त-भारती—हिन्दी कवितामें ७ भक्त—ध्रुव, प्रहाद, शवरी, ध्रम्परीप, इन्ती, गजेन्द्र श्रांर श्रजामिलके चरिश्रोंका वर्णन किया गया है। प्रत्येक कथाके साथ एक-एक चित्र भी है। छपाई-सफाई बहुत सुन्दर है। मूल्य ।≤) सजिल्द ॥</

सेवाके मन्त्र—सची सेवा क्या है और सचा सेवक कौन है, इस वाउ-का पता यह छोटी-सी पुस्तिका पढ़नेसे चग नायगा। पृष्ठ ३२, मृत्य )॥

स्वामी मगनानन्दजीकी जीवनी और उनके पद—मून्य /) इरेराम-भजन—२ माला )॥।

,, १४ मावा 🗠

विष्णुसद्दस्तनाम-मृब मोटे श्रवर )॥। सजिल्द /)॥ श्रीदृरि-संकीर्तन-धुन )।

श्राहार-सकातन-धुन लोभमें ही पाप है

श्राधा पैसा

गजल गीता

याधा पैसा

(पुस्तकींका वड़ा सूचीपत्र अलग मँगवाइये)

# चित्र

थनेक प्रकारके सुन्दर धार्मिक चित्र वर, मन्दिर, चैठकमें लगाने, प्ला-पाठमें रखने योग्य भार्ट पेपरपर छपे हुए सस्ते दामोंमें मिलते हैं। (चित्रोंका स्त्रीपत्र अलग मँगवाहरें)

पवा–गीताप्रेस, गोरखपुर

## कल्याण

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र । सालभरमें १४००से अधिक पेज और २०० चित्र । वार्षिक मूल्य ४≫)

> (इसमें कमीशन नहीं दी जाती है) कौन क्या कहते हैं:—

""में इसके भक्ति-विषयक लेखोंको पढ़कर जिस बानन्दकी प्राप्ति करता हूँ, उसका अनुभव मेरा हृदय ही कर सकता है। "रंश्वर करे यह सवका कल्याण साधन करे""

--हिन्दीके आचार्य पं॰ महावीरप्रसादजी द्विवेदी ।

" कल्याणने निकलकर हिन्दी-साहित्यके एक बड़े अङ्गकी पूर्ति की है, अवतक धर्म और दर्शन-विषयक इतना सुन्दर और सुसम्पादित पत्र जहाँतक में जानता हूँ, कोई न था। " " " न्यायहादुर पं० गौरीशंकर होराचन्द कोमा।

"हिन्दीके अध्यातम-ज्ञान और भक्ति-क्षेत्रमें 'कल्याण' जो कार्य कर रहा है वह अनुपमेय है। अपने विषयका यह विरुक्त अनोखा पत्र है। सुन्दर लेख-चयन और अच्छी छपाई-सफाईके साथ साथ विज्ञापन न छापनेके आदर्शका पालन करते तथा प्रतिवर्ष एक इतना सुन्दर विशेपांक निकालते हुए भी वह सिर्फ ४५) वार्षिकमें अपने पाठकोंके हदयमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी जो सुरसरि वहाता है वह सर्वथा प्रशंसनीय है × × आशा है कि हिन्दीके पाठक ऐसे अच्छेपत्रको खूब अपनायंगे।" 'प्रताप' (कानपुर)

# कल्याणके विशेषांक

# भगवन्नामांक

पृष्ठ १ १ ॰ ग्रीर रंग-विरंगे ४१ चित्र हैं। मूल्य दाक-महस्क-सहित शा≦) सनिल्द १≅)

# गीतांक

पृष्ट-संख्या ४०६, चित्र-संख्या १७०, मृत्य डाक-सहस् ख-सहित २॥≢) स्रोजित्द ३≅)

# श्रीरामायणांक

## दूसरा संस्करण

केवल २००० छुपा है, मूल्य डाक महसूल-सहित २॥ हो रक्खा गया है। जिन सज्जनोंकी माँग लौटा दी गयी थी, वे श्रव मँगवा सकते हैं। पृष्ठ पाँच सौ से ऊपर श्रीर सैकड़ों चित्र हैं।

रामायणांकका गेटप, भुपाई, सफाई, कागल श्रीर वाइंडिंग सब सुन्दर हैं।

रामायणांकमें श्रीरामनीकी जीनाश्रोंके श्रनेक सुनहरी, वहुरंगे, सादे चित्र एवं श्रनेक पवित्र तीर्थ श्रयोध्या, प्रयाग, काशी, चित्रकृट, पञ्जवटी, रामेश्वर, जनकपुर, श्रंगवेरपुर श्रादिके दर्शनीय चित्र हैं। रामायणकालीन मारतके कई भौगोलिक मानचित्र हैं।

श्राजतक कर्याणके सिवा इतने बढ़े किसी भी सामयिक पत्रको दुवारा छुपकर श्रापकी सेवा करनेका भवसर नहीं मिला। यदि श्राप इस बार इस श्रङ्कको न श्रपना सकेंगे तो समम्म लीजिये कि एक उत्कृष्ट वस्तुसे विश्वत रह जायँगे, क्योंकि इसके शीध्र तीसरी बार छुपनेकी श्राशा इम श्रभी श्रापको नहीं दिला सकते। श्रतः खरीदनेमें शीध्रता कर सकते हैं।

# श्रीकृष्णांक

पृष्ट-संख्या ४२३, चित्र-संख्या १००, मूल्य डाक-महसूख-सहित २॥ह) स्रतिल्द ३ॾ्ट)

कल्याणकी पुरानी फाइलोंके विये विखकर पृष्टिये। पता-कल्याण-कार्यालय, गोरस्नपुर